# भारत माता

ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के राष्ट्रीयता श्रीर देशभक्ति-पूर्ण व्याख्यान



प्रकाशक-

श्रीरामतीर्थ पब्लिकेशन लीग २५, मारवाड़ी गली, लखनऊ.

\*-[-\*-

प्रथम आवृत्ति } १६४० ई० { मूल्य १)}

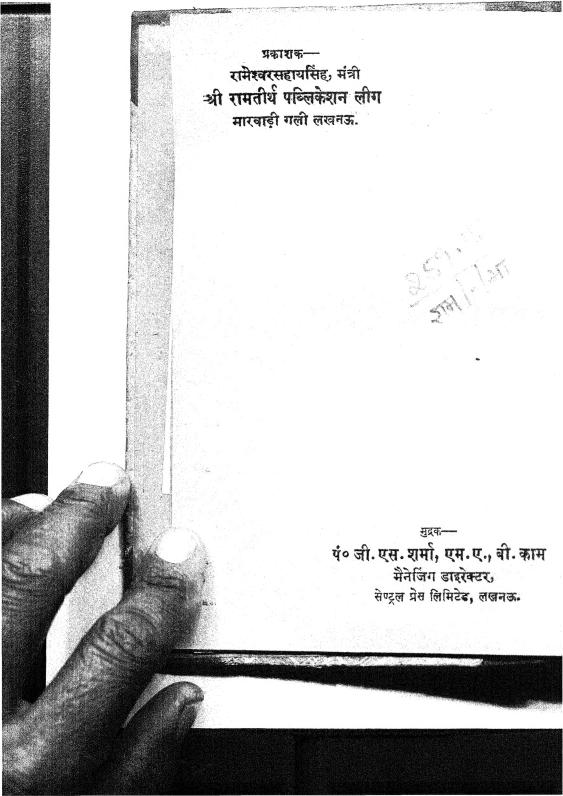

# विषय-सृची

| •                     |       |                |       |                                         |
|-----------------------|-------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| विषय                  |       |                |       | पृष्ठ                                   |
| भूमिका                | •••   | •••            | •••   | १-२                                     |
| प्रस्तावना            | •••   | •••            |       | 3- <i>x</i>                             |
| १—खामी राम की अमृत-   | वाणी  | •••            | •••   | १–२०                                    |
| २—ब्रह्मचर्य          |       |                |       | <b>२१</b> –३३                           |
| ३—व्यावहारिक वेदान्त  | और    | श्रात्म-सान्ता | त्कार | 38-88                                   |
| ४—भारत की वर्तमान आव  | वश्यव | क्ताएँ         |       | ४६-४२                                   |
| ४—नक़द् धर्म          |       | •••            |       | ¥3-5¥                                   |
| ६-अकबर-दिली अर्थात् अ | गत्म- | महत्ता         |       | ======================================= |
| ७—भारत का भविष्य      |       | •••            | •••   | ११४-१२६                                 |
| <राष्ट्रीय धर्म       | •••   | •••            |       | १२७-१३७.                                |
| ६राम का भारत के नवयु  | विको  | को संदेश       |       | १३५-१६२                                 |
| १०—भारत की महिलाएँ    | • • • | •••            |       | १६३-१६७                                 |
| ११—वेदांत और समाजवाद  | •••   | •••            |       | १६=-१७३                                 |
| १२—एकता               |       | •••            |       | 808-8=8                                 |
| WANTED                | ***   | ~**            | •••   | १८२-                                    |
| मभी अपकर आई हैं       | • • • | ***            |       | 19=3-8=14:                              |

## भूमिका

श्राज श्रीमन्नारायण स्वामी जी को समाधि लिए हुए दो वर्ष से कुछ ऊपर हो चुके हैं। प्रथम वर्ष में तो सिवाय कुछ हैंड-बिलों के कोई श्रीर पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। दूसरे अर्थान् पिछले साल लीग ने तीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

इनमें एक नारायण-चरित्र का प्रथम खंड है, जिसे हमारे सभापति महात्मा शांतिप्रकाशजी ने उर्दू में लिखा है। इसके दूसरे खंड में उनके पत्र और उपदेश प्रकाशित होंगे।

दूसरी पुस्तक अँगरेजी में प्रकाशित हुई है, इसका नाम "Swami Rama, Various aspects of his Life" है। इसमें स्वामी राम के जीवन की भिन्न-भिन्न व्यवसायों पर बड़े-बड़े लेखकों ने प्रकाश डाला है।

तीसरी पुस्तक स्वामी राम के लेख और उपदेशों का चौथा भाग है, जो श्रॅगरेजी की चौथी निरुद् "Cosmic consciousness and how to realize it" का संशोधित हिंदी-अनुवाद है।

इस साल जो पहली पुस्तक प्रकाशित हो रही है, वड "भारत-माता" है। इसमें श्री १०८ स्वामी रामतीर्थजी महाराज के वे सदुपदेश हैं जो उन्होंने भारत के उद्घार के लिये दिये ये। इसके अधिकांश उपदेश अँगरेजी की सातवीं जिल्द से लिए गए हैं। कहा और उपदेश भी हैं, जो स्वामी राम ने विदेशों से लौट कर अपने देश में दिये थे। आरंभ में राम की कुछ चुनी हुई अमृत-वाणी हैं। उपदेशों के अनुवाद का श्रीसभापति महोदय ने संशोधन भी कर दिया है। कागज महँगा होने पर भी, बहुत बढ़िया लगा कर पुस्तक को सर्वागसंदर बनाया गया है, पर मृल्य केवल १) ही रक्खा गया है।

श्राशा है, राम-प्यारे इस "भारत-माता" को भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचा देंगे, ताकि प्रत्येक भारत का सपूत राम की श्राज्ञाश्यों का पालन करके भारत की दिन-दृनी रात चौगुनी उन्नित करता हुआ उन्नित के शिखर पर जा पहुँचे, श्रीर संसार में शांति-राज्य फैलाकर इस कलियुग में सत्युग का प्रादुर्भाव करे।

रामेश्वरसहायसिंह मंत्री, श्रीरामतीर्थ पव्लिकेशन लीग लखनऊ

### प्रस्तावना

अब समय आ गया है कि भारत अपनी शताब्दियों की घोर निद्रा से जागे और जागकर ईर्षा-द्वेष और पत्तपात की उस भड़कती हुई अग्नि को, जिसमें सारा संसार जल रहा है, ठंढा कर दे, और संसार में शांति-राज्य अथवा राम-राज्य स्थापित कर दे, जैसा इस समय के महान आत्मा अपने अनुभव से अपनी निम्न-लिखित भविष्य-वाणी में घोषणा कर गये हैं। परमहंस परित्राजकाचार्य स्वामी रामकृष्णजी के विश्वविख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंदजी ने यों महानाद किया हैं—

"The longest night seems to be passing away, the severest trouble seems to be coming to an end, and a voice is coming unto us, gentle, firm, and yet unmistakable in its utterance, and is gaining volume as days pass away. Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away, and only the blind cannot see, or the perverted will not see, that she is awakening, this mother land of ours, from her long slumber of ages gone-by. None can resist her any more, no outward powers can hold her back any more, for the infinite giant is rising to her feet."

अर्थ — बड़ी लंबी रात्रि व्यतीत होती हुई प्रतीत होती है। महान दुःख दूर होता हुआ अनुभव हो रहा है। एक आकाशन्याणी आ रही है जिसका भाषण सरल, पर दृढ़ और अटल है, और ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं, त्यों त्यों यह वाणी गंभीर होती जाती है। हिमालय की मंद-रपंद वायु मानो हमारी मरती हुई हिडुयों और पुट्ठों में जीवन का संचार कर रही है। आलस्य भागा जा रहा है। हाँ, जो अंधे हैं, वे तो देख ही नहीं सकते हैं, और जो हठी हैं वे देखने ही क्यों लगे। यह हमारी मातृभूमि युग-युगान्तर की घोर निद्रा से जाग पड़ी है, और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भी वाहरी शक्ति इसे पीछे ढकेल नहीं सकती। अनंत शक्तिवाली काली-कराली भारत-माता अब अपने वल-वृते पर खड़ी हो चुकी है।

इधर कैलाश के सिंहासन से ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी भी निम्न-लिखित शंखनाद करते हैं—

"Whether working through many souls or alone, I seriously promise to infuse true life and dispel darkness and weakness from India within ten years; and within the first half of the twentieth century, India will be restored to more than its original glory. Let these words be recorded."

अर्थ चाहे बहुतों के साथ या इकला।
सत्य जीवन करूँ गा में पैदा।।
हद है संकल्प बस यही मेरा।
हूर कर अंधकारों कायरता।।
(हिंद को इंद्रपुर बना दूँ गा।)
मैं ये सब दस बरस में कर लूँ गा।।

देखना, बीसवीं सदी ही के।
पहले ही ऋषभाग में, समके।।
हिंद वैभव में, पहले गौरव से।
बदके चमकेगा, नोट कर लीजे॥

महापुरुषों की वाणी मिध्या नहीं होती। आज भारत जाग उठा है। आज उसमें आजादी की लहरें हिलोरें ले रही हैं। देश में एक अपूर्व जीवन दिखाई दे रहा है। इस समय प्रत्येक हदय में ऐसे विचारों और भावों को भर देने की आवश्यकता है, जिनसे रोम-रोम उत्साह और उमंग से भर जाय। इसी विचार से यह संग्रह "भारत-माता" के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है।

इसमें स्वामी राम के वे चुने हुए व्याख्यान हैं, जो राष्ट्रीयता और स्वदेश-प्रीति के भावों से परिपूर्ण हैं। इन व्याख्यानों में पूर्व के गंभीर ज्ञान और पश्चिम के मौतिक विज्ञान का अपूर्व परिदर्शन है। इसमें भारत की उस विकट समस्या का भी हल है, जिसे 'साम्प्रदायिकता' कहा जाता है। स्वामी राम ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से हिंदू-मुसलिम प्रेम का राज-मार्ग दिखा खाती है। इन व्याख्यानों के पढ़ने से हृद्य पर जो अतुपम प्रभाव पड़ता है, उसे लेखनी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता।

आशा है, स्वामीराम की यह पावन वाणी पाठकों को नवीन उत्साह से भर देगी और जो लोग इसमें दी हुई आज्ञाओं पर चलेंगे, वे अवश्य संसार में शांति-राज्य स्थापन करने में सहायक होंगे।

शान्तिप्रकाश सभापति, श्रीरामतीर्थं पव्लिकेशन लीग



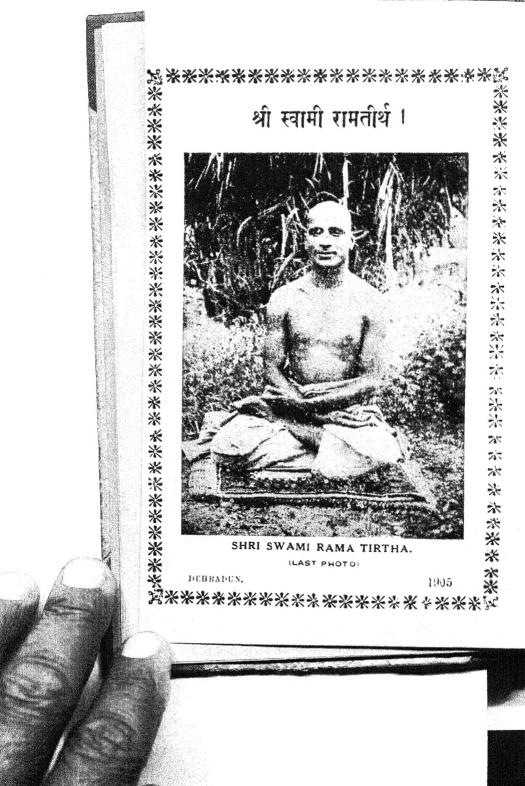



# स्वामी राम की अमृत-वाणी

कोई मनुष्य सर्वरूप परमात्मा से अपनी अभेदता तब तक कदापि अनुभव नहीं कर सकता, जब तक कि समय राष्ट्र के साथ अभेदता उसके शरीर के रोम-रोम में जोश न मारती हो।

यह देखकर कि सारा भारतवर्ष प्रत्येक भारतवासी में मूर्तिमान है, प्रत्येक भारत-सपृत को सम्पूर्ण भारतवर्ष की सेवा में तत्पर रहना चाहिए।

किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय धर्म से ऊँचा स्थान न देना चाहिए। इन धर्मी को ठीक अनुपात से रखना ही मुख लाता है।

राष्ट्र के हित के लिये प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों अर्थात् देवताओं की आराधना करना है।

परमानंद के अनुभवार्थ आवश्यकता है संन्यास-भाव की

ग्रर्थात स्वार्थ को नितान्त त्यागकर इस परिच्छिन्न आत्मा को भारत-माता की महान आत्मा से विलक्ष अभिन्न करने की।

परमानंद के अनुभवार्थ आवश्यकता है ब्राह्मण-भाव की अर्थात राष्ट्र की उन्नति के उपाय सोचने में अपनी वृद्धि समर्पण करते की।

परमानंद के अनुभवार्थ आवश्यकता है अपने में चत्रिय-भाव रखने की अर्थात् देश के वास्ते प्राण न्योछावर करने के लिये प्रति चरा तत्पर रहने की।

परमानंद के अनुभवार्थ आवश्यकता है अपने में सचा वैश्य-भाव रखने की अर्थात् अपने धन को राष्ट्र की धरोहर सममने की।

संसार में केवल एक ही रोग है और एक ही ओपिध है। दैवी विधान के आचरण से ही राष्ट्र नीरोग और स्वतंत्र बनाये जा सकते हैं। उसी से मनुष्य देवताओं से अधिक श्रेष्ठ और महात्मा बनाये जा सकते हैं।

अधिकार जमाने का भाव छोड़ने और वेदान्त के संन्यास-भाव को बहुए। करने में ही राष्ट्रों और व्यक्तियों की मुक्ति निर्भर है, इससे इतर और कोई मार्ग नहीं है।

भारत में असंख्य शक्तियों का प्रभाव एक दूसरे से विपरीत होने के कारण मिट जाता है, और उनका परिणाम



श्रून्य होता है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है ? इसका कारण क्या है ? यही कि प्रत्येक दल अपने पड़ोसियों की ब्रुटियों पर ही अपना ध्यान डालता है।

१२

किसी देश में उस समय तक एकता और प्रेम नहीं हो सकते जब तक उस देश के बासी एक-दूसरे के दोषों पर जोर देते रहते हैं।

१३

सफलता-पूर्वक जीवित रहने का रहस्य अपना हृदय मातृवत् चना लेने में है, क्योंकि माता को अपने बच्चे छोटे या बड़े सभी च्यारे लगते हैं।

38

भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, पत्थर या पशु की कल्पित सूर्ति वनाई जाकर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, क्या द्यभी वह समय नहीं द्याया कि समस्त मातृभूमि को देवी-रूप समका जाय द्योर उसकी छोटी-से-छोटी प्रतिमा हम में सारे भारतवर्ष की भक्ति भर दे।

24

आपके निर्माण किये हुए श्वेत ऊँचे मन्दिर और उनमें स्थापित पत्थर के विष्णु आपके हृदय के पाप को शान्त नहीं करेंगे। पूजो, देश के इन भूखे दिदनारायणों और परिश्रम करनेवाले काले विष्णुओं को पूजो।

१६

यज्ञ-कुंड की छाग्नि के मुख में बहुमृल्य घी व्यर्थ नष्ट करने के बदले कम-से-कम सूखी रोटी के टुकड़ों को उस जठराग्नि के छाप्ण क्यों नहीं कर देते, जो जीवित किन्तु भूखों मरते करोड़ों नारायणों के हाड़-मांस को खाये जा रही है ?

१७

सर्वोपरि श्रेष्ठ दान जो आप किसी मनुष्य को दे सकते हैं। विद्या वा ज्ञान का दान है। आप किसी मनुष्य को आज भोजन खिला दें, तो कल वह फिर उतना ही भूखा हो जायगा; किंतु उसको कोई कला ( हुनर ) सिखा दें, तो आप उसे जीवन पर्यन्त जीविका प्राप्त करने के योग्य बना देंते हैं।

٧=

भारतवर्ष की दान-शीलता भूखों मरते हुए श्रम-जीवियों (शूद्रों) की कोई श्रिधिक सुध नहीं लेती; वरन् वह ईश्वर के भारडार में पाषार्णवत् जड़ वने हुए धर्म के उच्च प्रतिनिधियों (ब्राह्मर्गों) को—पहले ही से पेटमरे खालसियों को—भोजन दिलवाकर दानशील दाताखों को सीधा स्वर्ग (?) में ले जाती है।

38

दुर्बल-चित्त यात्री, जो मुड़चिरे मुक्तिकोरे आलिसयों को चेला-पैसा दे देता है, भले ही अपने को सराह ले कि उसने परलोक में अपनी आत्मा के उद्घार के लिये कुछ कर लिया है। यह बात सही हो या ग़लत, पर इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उसने इस समय इस लोक में अपने राष्ट्र के पतन के लिये अवश्य कुछ कर डाला है।

२०

आधी जनता भूखों मर रही है। शेप आधी तो स्पष्ट कुजूल-खर्ची, आवश्यकता से अधिक सामान, सुगन्ध की वीतलों,

### स्वामी राम की अमृत-वाणी

मिथ्या गौरव, ऊपरी प्रभाववाले व्यवहार, समस्त प्रकार के बहुमूल्य व्यर्थ खेलों, कुधान्य श्रीर रोग-जनक दिखावे से द्वी पड़ी है।

२.१

भारतवर्ष का साधारण गृहस्थ सारे राष्ट्र की दशा का नमूना है। बहुत थोड़ी-सी तो आमदनी, प्रतिवर्ष खानेवालों की संख्या में वृद्धि और निरर्थक व दुःखदायी रीति-रस्मों की गुलामी के कारण अनुचित खर्च।

२३

भारतीय राजा श्रोर रईस श्रपने सारे बहुमूल्य रत्नों श्रोर शक्ति को खोकर पोली भनभनाती हुई उपाधियों श्रोर निस्सार निरर्थक नामों से युक्त ग़लीचे के शेर रह गये हैं।

२३

कूड़ा-करकट को घृणा से फेंक देना, मृत पशुओं की हड़ियों को छूने से डरना छोर मल-मृत्र छादि चीजों से विजकना भारतवर्ष की दरिद्रता का सर्व-प्रधान कारण है।

२४

कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके लिये देश-भक्ति का अर्थ केवल भूत-काल के गये-बीते गौरव की निरन्तर डींगें मारना है। ये दिवालिये साह्कार हैं, जो बहुत पुराने वहीखातों पर, जो कि अब व्यर्थ हैं, गहरी देखभाल कर रहे हैं।

२४

भावी नवयुवक सुधारक ! तू भारतवर्ष की प्राचीन रीतियों चौर परमार्थ-निष्ठा की निन्दा मत कर । इस प्रकार विरोध का एक नया वीज वो देने से भारतवर्ष के मनुष्य एकता को प्राप्त नहीं कर सकते ।

#### भारत माता

#### = 8

तुच्छ आहंकार को त्यागकर और समस्त देश का रूप होकर यदि आप कुछ महसूस करें, तो आपका देश आपके साथ महसूस करने लगेगा। आप आगे वहें, तो आपका देश आपके पीछे चलने लगेगा।

#### રહ

उन्नति का बीज-मंत्र सेवा और प्रेम है, न कि आज्ञा और बल-प्रयोग।

#### २ट

वही मनुष्य नेता बनने के योग्य होता है, जो अपने सहायकों की मूर्खता, अपने अनुगामियों के विश्वासयात, मानव-जाति की कृतव्नता और जनता की गुर्ण-प्रहण-हीनता की कभी शिकायत नहीं करता।

#### 28

किसी देश की उन्नति छोटे विचार के वड़े आदिमियों पर नहीं, किन्तु बड़े विचार के छोटे आदिमियों पर निर्भर है।

#### ३०

प्रत्येक मनुष्य को अपना स्थान स्वयं निर्धारित करने के लिये पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मस्तक चाहे जितना ऊँचा रहे, पर सव के पैर सदा समतल भूमि पर ही रहें। कभी किसी के कन्चे पर पैर रखकर ऊँचे मत बनो, चाहे वह निर्वल या राजी ही क्यों न हो।

### 38

वे ढोंगी राजनीतिज्ञ हैं, जो स्वतन्त्रता और प्रेम के भाव को लाये विना ही राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हैं।

#### ३५

अमेरिका और योरप का उत्थान ईसा के व्यक्तित्व के कारए

नहीं है; वहाँ की उन्नति का असली कारण अज्ञात-रूप से वेदान्त को आचरण में लाना है। भारतवर्ष का पतन आचरण में वेदान्त के न रहने के कारण हुआ है।

#### ३३

विदेशी राजनीतिज्ञों से बचने का एक-मात्र उपाय आध्या-त्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात् अपने पड़ोसी से प्रेम करने के नियम का अपने जीवन में चरितार्थ करना है।

#### 38

अपने आपको ईश्वर के ख़ुिकया पुलीस का सदस्य वनाकर शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर हमें क्या अधिकार है कि हम ऐसे मनुष्य के प्राइवेट चाल-चलन की ताक-भाँक करें, जिसका सामाजिक जीवन देश के लिये हितकर हो।

#### 34

हिन्दू लोगों में हमको नुक्ताचीनी नहीं, किन्तु गुग-प्रहण का भाव, भ्रातृत्व की भावना, समन्वय की बुद्धि, धर्मों व कार्यों का यथायोग्य अधिकार और श्रम की महिमा को जामत करना है।

#### ३६

यदि विदेशों में अपना निर्वाह करने के सिवा तुम अपने देश के लिये कुछ नहीं कर सकते, तो वहीं रहो और यदि तुम्हें भारत-माता की दुखती हुई छाती पर रेंगती हुई जोंक वनना पड़े, तो अरव-सागर में कूद पड़ो।

#### 30

भारत के भक्तो ! उस मधुर-मुख ग्वाले (भगवान कृष्ण) के तुम प्यारे प्रेम-पात्र बन जास्त्रोगे जब तुम दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पापी में, स्रभ्यागत में स्रीर सब में

उस प्रभु के दर्शन करोगे श्रोर उस प्रभु को केवल पत्थर की मूर्ति ही में परिमित न रहने दोगे।

37

ग़ल्ती से जिनको तुम 'पतित' कहते हो, वे वे हैं जो 'ऋभी उठे नहीं' हैं। वे उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के नव-आगन्तुक विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार किसी समय तुम भी थे।

38

मेरे प्यारे हिंदुच्चों ! परिवर्तन से अथवा समय-अनुकूल वनने से घृणा करके और पुरानी रीतियों तथा वंश-परम्परा पर अत्यंत जोर देकर अपने को मनुष्यता के आसन से नीचे मत गिराच्चो।

30

यदि आप नई रोशनी को, जो आप ही के देश की पुरानी और प्राचीन रोशनी है, प्रहण करने को राजी और तैयार नहीं हो, तो जाओ और पितृलोक में पूर्व-पुरुषों के साथ निवास करो। यहाँ ठहरने का क्या काम है ? प्रशाम !

38

सत्य का अध्यास शक्ति और विजय लाता है; चर्म का अध्यास ( चाहे वह ब्राह्मणत्व का अध्यास हो अथवा संन्यासपने का ) तुन्हें चमार बना देता है।

ઇર

किसी धर्म को इसिलिये श्रंगीकार मत करो कि वह सब से प्राचीन है। सब से प्राचीन होना उसके सच्चे होने का प्रमाण नहीं है। कभी-कभी पुराने-से-पुराने घरों को गिराना उचित होता है श्रोर पुराने वस्त्र श्रवश्य बदलने पड़ते हैं। यदि कोई नये से नया मार्ग वा रीति विवेक की कसौटी पर खरी उतरे, तो वह उस ताजे गुलाव के फूल के सदश उत्तम है, जिस पर चमकती हुई छोस के कण शोभायमान हो रहे हैं।

४३

किसी धर्म को इसिलये स्वीकार मत करो कि वह सबसे नया है। सब से नई चीजों समय की कसोटी से न परखी जाने के कारण सर्वथा सर्वश्रेष्ठ नहीं होतीं।

83

किसी धर्म को इसलिये स्वीकार मत करो कि उस पर विपुल जन-संख्या का विश्वास है; क्योंकि विपुल जन-संख्या का विश्वास तो वास्तव में शैतान अर्थात् अज्ञान के धर्म पर होता है। एक समय था, जब विपुल जन-संख्या गुलामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यह बात गुलामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं हो सकती।

SX

किसी धर्म को इसिलये स्वीकार मत करो कि उस पर चलने-वाले कुछ थोड़े-से चुने हुए लोग हैं; क्योंकि कभी-कभी यह थोड़ी संख्या, जो किसी धर्म को स्वीकार करती है, अंधकार और भ्रांति में होती है।

કેઇ

किसी धर्म को इसिलये अंगीकार मत करो कि उसका प्रवर्तक त्याग-मूर्ति है; क्योंकि ऐसे बहुत त्यागी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, पर जानते कुछ भी नहीं, और वस्तुतः वे धर्मोन्मादी हैं।

किसी धर्म को इसलिये अंगीकार मत करो कि वह राजों और महाराजों द्वारा प्राप्त हुआ है। राजा लोगों में प्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा अभाव रहता है।

#### भारत माता

#### 80

किसी धर्म को इसिलये अंगीकार सत करो कि वह ऐसे मनुष्य का चलाया हुआ है, जिसका चित्र परम श्रेष्ट है। अनेकशः परम श्रेष्ट चित्र के लोग सत्य का निरूपण करने में असफल रहे हैं। हो सकता है, किसी मनुष्य की पाचन-शिक्त असाधारण रूप से प्रवल हो, तो भी उसे पाचन-क्रिया का कुछ भी ज्ञान न हो। यह एक चित्रकार है जो कला-चातुर्य का एक मनोहर, उत्कृष्ट और अत्युत्तम नमूना दिखलाता है, परन्तु यही चित्रकार शायद संसार-भर में अत्यन्त कुरूप हो। ऐसे भी लोग हैं, जो अत्यन्त कुरूप होते हैं, पर तो भी वे सुन्दर सत्यों का निरूपण करते हैं। सुकरात इसी प्रकार का मनुष्य था।

#### 38

जिस किसी चीज को स्वीकार करो या ज़िस किसी धर्म पर विश्वास करो, तो उसकी निजी श्रेष्टता के ही कारण करो। उसकी स्वयं जाँच-पड़ताल करो, ख़ब छान-बीन करो।

#### 80

सत्य धर्म का मतलव 'ईश्वर' शब्द पर विश्वास की अपेज्ञा भलाई पर विश्वास करना है।

#### 23

किसी भी मत या धर्म को, जो आजकल के पदार्थविद्या-संबंधी अन्वेपण के नीरोग और शिष्ट परिणामों के साथ मेल नहीं खाता, किंचित् अधिकार नहीं है कि वह अपने मूर्ख भक्तों पर जवरदस्ती करे या उन्हें अपना शिकार बनावे।

#### ४२

भोलेमाले लड़के और लड़कियों पर धार्मिक विश्वास वल-पूर्वक ठूँ सने से आध्यात्मिक दरिद्रता आ जाती है। ४३

व्यक्ति, रूप, मान, पद, धन, विद्या त्र्रोर त्र्राकार का सत्कार करना मृर्ति-पूजन है।

78

वह चौका-धर्म, जो अपरिभित और अमर आत्मा को विदेशियों के शोरबे से बिगड़ने देता है, सचमुच ही निन्दनीय है।

सफलता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार में लाना है। व्यवहारिक वेदान्त ही सफलता की कुंजी है।

४६

उपनिषदों और वेदान्त की पिवत्र शिक्षाओं की जगह एक प्रकार के चौका-धर्म ने ले ली है अर्थात् भोजन और भोजन करने की विधि पर ज़रूरत से कहीं ज्यादा जोर दिया जाता है। वाह रे पागलपन!

U.F

उपवास तो केवल सहायतार्थ किया जाना चाहिए, परन्तु उसका हम पर आधिपत्य न होना चाहिए । लोग प्रायः उपवास इसिलये करते हैं कि वे उसके लिये विवश किये जाते हैं। उस समय वे उपवास-रूपी दासता के दास वन जाते हैं। उपवास का अर्थ अपने को सारी स्वार्थ-युक्त कामनाओं से रहित कर देना है; उनको पोपण करना नहीं।

XE

दान के उचित-अनुचित होने का निर्णय दान करनेवाले के अभिप्राय से नहीं, वरन दान के फल से किया जाना चाहिए।

3 %

यदि हम एक दिन हजारों भूखों को भी भोजन करा दें, तो

उससे क्या लाभ ? इस प्रकार का विवेक-हीन दान भलेमानुस द्रिहों के उत्पन्न करने में सहायता देता है।

६०

'यज्ञ वा होम से विपत्ति टलती है', यह कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी प्राचीन पुण्य-काल में थी, किन्तु भेद केवल इतना है कि यह यज्ञ केवल निर्दोष जीवों का नहीं, विक प्रेम की वेदी पर अपनी दलवन्दी की वृत्ति अर्थात जाति-भेद तथा ईषों के भावों का विलदान करना है, जो हमें इसी संसार में स्वर्ग ला देता है।

६१

भूतकाल के महापूच्य ऋषियों और मुनियों की आँखों से काँकते रहने की अपेक्षा हमें अपनी ही आँखों द्वारा देखना और अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल करना है।

६२

प्रकृति में परमात्मा को प्रकृति-रूप से देखो, विल्क उससे भी वढ़कर तुम उसे रसायन की प्रयोगशाला और विज्ञान-भवन में देखो। तुम्हारे लिये रसायनज्ञ की मेज यज्ञाग्नि के समान पिवत्र होनी चाहिए।

 $\varepsilon s$ 

समग्र संसार के धर्म-ग्रन्थों को उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार रसायन-शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, और अपने अनुभव के अनुसार अन्तिम निश्चय पर पहुँ चते हैं।

शौच के समय मनुष्य को कितनी कुल्ली करना चाहिए, इस प्रकार के तुच्छ प्रश्नों पर वाद-विवाद करने में वहुत-से युवकों की मानसिक शक्तियाँ नष्ट की जाती हैं।

## स्वामी राम की अमृत-वागी

EX

श्राप श्रपनी शक्ति को उत्तम विषयों की श्रोर लगने दीजिए, तब श्रापके पास विषय-वासना के विचार करने का भी समय न रहेगा।

६६

जब तक पत्नी पित का वास्तिवक हित करने को तत्पर नहीं होगी श्रीर पित पत्नी की कुशल-चेम की वृद्धि के लिये उद्यत न होगा, तब तक धर्म की उन्नति नहीं हो सकती; फिर धर्म के लिये कोई श्राशा नहीं है।

ويه

भय से श्रोर दंड से पाप कभी बंद नहीं होते।

&=

लोग चाहे आपसे भिन्न-भत हों, चाहे आप पर नाना प्रकार की कठिनाइयाँ डालें, चाहे आपको बदनाम करें, पर उनकी कृपा तथा कोप, उनकी धमिकयों तथा प्रतिज्ञाओं के होते हुए भी आपके मन-रूपी सरोबर से दिव्य, अनन्त रूप से पिबन्न, मीठे जल की धारा के अतिरिक्त और कुछ निकलना ही नहीं चाहिए। आपके अन्दर से अमृत का प्रवाह बहना चाहिए, जिससे आप के लिये बुरी बातों का सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार स्रोत के शुद्ध और ताजा जल के लिये अपने पीने-वालों को विप दे देना असंभव हो जाता है।

કે ફે

यह एक दैवी विधान है, जिसकी कोनों-कोनों तथा बाजारों-बाजारों में घोषणा कर देना चाहिए कि "तुम ईश्वर की आँखों में धूल मोंकने का प्रयत्न करोगे, तो तुम स्वयं अन्वे हो जाओगे।"

G0

चाहे आप किसी एकान्त गुफा में कोई पाप करें, आप विना किसी विलम्ब के यह देखकर चिकत होंगे कि आपके पैरों तले की जमीन आपके विरुद्ध साज्ञी देती है, आप विना किसी विलम्ब के देखेंगे कि उन्हीं दीवारों और उन्हीं वृज्ञों के जवान है और वे वोलते हैं। आप प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। यह एक सत्य है और यह एक देवी विधान है।

58

दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है ? जब और लोग बीमार पड़ें, तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार अपने शरीर के घावों की आप सुश्रपा करते हैंं, उसी प्रकार उन घावों को अपना ही समभकर आप उनकी मरहम-पट्टी करो।

<sub>उ</sub>२

वह मनुष्य जो श्रपने संगी से घृणा करता है, उसी मनुष्य के समान हत्यारा है जिसने यथार्थ में हत्या की हो। ७३

जो दर्शन-शास्त्र प्रकृति में होनेवाले सब तथ्यों की व्याख्या नहीं करता, वह दर्शन-शास्त्र ही नहीं है।

હ્ય

सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईसा की जागीर नहीं है; हमें ईसा के नाम से सत्य का प्रचार करना नहीं है। यह सत्य कृष्ण अथवा किसी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है।

TRY

यदि सत्य के लिये आपको अपना शरीर भी त्यागना पड़े, तो सानंद त्याग दीजिए। यही अन्तिम ममता है, जो भंग होती है।

#### હે

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभी तक हमें ध्यारी लगती हैं, जब तक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं तथा हमारा काम निकालती हैं। जिस ह्मण हमारा स्वार्थ सिद्ध होने में वे वाधक होती हैं, उसी हम हम सब कुछ त्याग देते हैं।

#### 93

वचे के लिये बचा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने लिये वह प्यारा होता है। पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नहीं होती, किन्तु अपने लिये पत्नी प्यारी होती है। ऐसे ही पति के लिये पति प्यारा नहीं होता, विलक अपने लिये पित प्यारा होता है। यही तत्त्व वा दैवी विधान है।

#### 5

कोई भी ज्ञापके पास आवे, ईश्वर समम्रकर उसका खागत करो, परन्तु उस समय साथ-साथ अपने को भी अधम मत समभो। यदि आज आप जेलखाने में हों, तो कल आप प्रताप-वान् हो सकते हो।

#### 30

जिस समय मनुष्य विश्व-त्रात्मा को अपनी निजी आत्मा अनुभव करता है, तो सारा विश्व उसके शरीर के समान उसकी सेवा करता है।

#### 20

अपने चित्त को शान्त रक्खो, अपने मन को शुद्ध विचारों से भर दो, और कोई भी मनुष्य आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। यही देवी विधान है।

#### = 8

देवी विधान यह है कि मनुष्य आराम-चेन से तथा विजेप-

रिहत रहे श्रीर उसका शरीर सदैव हरकत करता रहे। उसका मन स्थित-विद्या के श्राधीन रहे श्रीर तन गति-विद्या के। शरीर तो काम में लगा रहे श्रीर श्रंतरात्मा सदैव श्राराम में।

E:

वेदान्त श्रापसे यह मनवाना चाहता है कि दान देने में श्रानन्द है, लेने में नहीं।

=3

अलमारियों में वंद वेदान्त की पुस्तकों से काम न चलेगा, तुम्हें उसको आचरण में लाना होगा।

28

यदि वेदान्त आपकी निर्वलता को दूर नहीं करता, यदि वह आपको प्रसन्न नहीं रखता, यदि वह आपके बोमों को परे नहीं हटाता, तो उसे ठुकराकर अलग फेंक दो।

二义

वेदान्त-दर्शन के प्रचार का सर्वोत्तम मार्ग उसे अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी सुगम मार्ग नहीं है।

Ξξ

वेदान्त चाहता है कि आप काम को काम की खातिर करें। फल के लिये नहीं।

وع

तन को काम में और मन को प्रेम और राम में रखने का अर्थ इसी जन्म में दुःख और पाप से मुक्ति पाना है।

==

शरीर श्रीर मन निरन्तर काम में इस हद तक प्रवृत्त रहें कि परिश्रम बिलकुल ही जान न पड़े।



33

जहाँ कहीं भी तुम हो, दानी की हैसियत से काम करो; भिज्ञक की हैसियत से कदापि न करो, ताकि आपका काम विश्व-व्यापी हो और किंचित्-मात्र भी व्यक्तिगत न हो।

3

संसारी मनुष्य के लिये निरन्तर कर्म तथा निरन्तर परिश्रम ही सब से महान् योग है। संसार के लिये तभी आप सब से महान् कार्यकर्ता हैं, जब आप अपने लिये काम नहीं करते।

१३

वह हमारी स्वार्थ-पूर्ण चंचलता है, जो सारा काम विगाड़ देती है।

23

शब्दों की अपेदा कर्म अधिक पुकार-पुकारकर उपदेश देते हैं।

परिणाम और नतीजा मेरे लिये कुछ नहीं है, सफलता अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है। मुक्ते काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुक्ते काम प्यारा लगता है। मुक्ते काम काम के लिये ही करना चाहिए। काम करना मेरा उद्देश्य वा लह्य है, कर्म में प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरी असली आरमा स्वयं शक्ति है। में अवश्य काम करना।

33

सदा स्वतन्त्र कार्यकर्ता और दाता बनो। अपने चित्त को कभी भी याचक तथा आकांची की दशा में न डालो। सर्वेसर्वा बनने के स्वभाव से पल्ला छुड़ाओ।

X3

श्रपनी विद्वत्ता दर्शाने के लिये बड़े-बड़े और ल वे लम्बे

वाक्य वा रलोक उद्धृत करने की योग्यता और वाक्यों तथा प्राचीन धर्म-प्रत्थों के भाव तोड़ने-मोड़ने के लिये व्यर्थ वाल की खाल निकालने की शक्ति तथा ऐसे विषयों का अध्ययन जिनका हमें अपने जीवन में कभी व्यवहार नहीं करना है, यह शिद्धा नहीं है।

#### 33

सच्ची शित्ता का असली उद्देश्य लोगों से ठीक वातें कराना ही नहीं, बल्कि ठीक बातों के करने में आनन्द अनुभव कराना है, केवल परिश्रमी वनाना ही नहीं, बल्कि परिश्रम में प्रेम अनुभव कराना है।

#### وع

यदि शिचा मुक्ते स्वतंत्रता तथा मोच की प्राप्ति नहीं करा देती, तो उसे धिकार है। उसे दूर कर दो, मुक्ते उसकी आवश्यकता नहीं। यदि विद्या मुक्ते वन्धन में रखती है, तो मुक्ते ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहीं।

#### 8 =

मनुष्य में भाव जितने बुद्धि वा विवेक के अधीन होते हैं; उतना ही वह पशुत्रों से श्रेष्ठ माना जाता है।

#### 33

चिमटा प्रायः श्रीर सब चीजों को पकड़ सकता है, परन्तु वह पीछे लौटकर उन्हीं उँगलियों को, जो उसे पकड़े हुए हैं, किस प्रकार पकड़ सकता है ? इसी प्रकार मन अथवा बुद्धि से उस महान् श्रज्ञेय को, जो स्वयं उसी का श्रादि-मूल है, जानने की किसी प्रकार भी श्राशा नहीं की जा सकती।

#### 800

मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है।

१०१

यदि कोई मनुष्य मुक्ते अपने मत को एक शब्द में प्रकट करने को कहे, तो मैं कहूँगा कि वह 'आत्म-विश्वास' वा 'आत्म-ज्ञान' है।

१०२

विशाल संसार मेरा घर है, और उपकार करना मेरा धर्म है।

203

ईसाई, हिंदू, पारसी, आर्यसमाजी, सिक्ख, मुसलमान और वे लोग जिनके पुट्ठे, हिंडुयाँ तथा मित्रक मेरी प्यारी इच्टदेवी भारत-भूमि के अन्न और नमक खाने से वने हैं, वे मेरे भाई हैं, नहीं-नहीं, मेरा अपना आप हैं। उनसे कह दो कि मैं उनका हूँ! मैं सबको हृदय से लगाता हूँ, किसी को अलग नहीं करता। मैं प्रेम-रूप हूँ। प्रकाश के समान प्रेम प्रत्येक पदार्थ को, सबको प्रकाश की किरणों से मढ़ देता है। ठीक और अवश्य ही मैं प्रेम के प्रताप की वाढ़ हूँ। मैं सबसे प्रेम करता हूँ।

१०४

पूर्ण स्वस्थ व निरन्तर काम में प्रवृत्त रहने का रहस्य चित्त को सदा हल्का ख्रोर प्रसन्न रखने में है; चित्त को कभी भी थका-माँदा, कभी भी उत्तेजित, कभी भी भय, शोक व चिंता सो लदा हुखा रखने में नहीं है।

30%

लोकाचार के दलदल में फँसे रहना, अपने को रीति-रिवाज की धारा में बहने देना, किसी जड़ वस्तु की तरह नाम-रूप के कुएँ में डूब जाना, संपत्ति के सरोवर में ग़ोते खाना और उस समय को जिसे ईश्वर-प्रांति में व्यय करना चाहिए था, रुपया कमाने में लगाना, और फिर भी इसे 'परोपकार' कहना, क्या यह जड़ता या अकर्मण्यता नहीं हैं ?

१०६

अपना केंद्र अपने से वाहर मत रक्खो, यह आपका पतन कर देगा। अपने में अपना पूर्ण विश्वास रक्खो, अपने केंद्र पर डटे रहो; कोई चीज तुम्हें हिला तक न सकेगी।

१८७

जो मनुष्य स्वेच्छापूर्वक सत्य की सृली पर अपना विलदान कर देता है, उसके लिये यह संसार स्वर्गीय नंदन-वन है। वाकी सबके लिये रौरव नरक है।

200

दुनिया ! हट, दूर, परे हो । जागो ! उठो, स्वतंत्र हो । श्राजादी ! श्राजादी ! श्राजादी !!

3× !

3% ‼

3% !!!

## ब्रह्मचर्य

( ता॰ ६ सितंबर १६०५ ई॰ को फ़ैज़ाबाद में दिया हुन्ना व्याख्यान) जे नर राम-नाम लिव नाहीं,

वे नर खर कूकर शूकर सम चुथा जिये जग माँहीं।

× × ×

तुभे देखें तो फिर श्रौरों को किन श्राँखों से इम देखें ; ये श्राँखें फूट जायें गर्चि इन श्राँखों से इम देखें !

!! منا المناه

ا!! مرق

जीता तो वही है, जो सत् में, नारायण में, राम में रहता-सहता, चलता-फिरता और श्वास लेता है। जिन्दगी तो यही है। आप कहेंगे कि तुम वस आनन्द ही आनन्द बोलते हो, संसार के काम-काज कैसे होंगे और दुख-दर्द कैसे मिटेंगे ? परन्तु—

हरजा कि सुल्ताँ ख़ीमा ज़द ग़ौग़ा न मानद आम रा।

ऋर्थ—जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा डाला, वहाँ साधारण लोगों का गुल-गपाड़ा न रहा।

जहाँ पर सत्, प्रेम और नारायण का निवास है, वहाँ शोक, मोह, दुःख, दर्द आदि का क्या काम ? क्या राजा के खेमे के सामने कोई लुंडी-वुच्ची फटक सकती है ? सूर्य जिस समय उदय हो जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता। पशुओं की भी आँखें खुल जाती हैं, निद्याँ जो वर्कों की चादरें ओहे पड़ी थीं, उन चादरों को फेंककर चल पड़ती हैं। इसी प्रकार सूर्यों का सूर्य आत्मदेव जव आपके हृदय में निवास

करता है, तो वहाँ शोक, मोह खोर दुःख कैसे ठहर सकते हैं ? कभी नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़ने से पतंगे आप ही आप उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुकानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ खिल पड़ा, भौरे आप ही आप उधर खिचकर चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देश में धर्म (ईश्वर का नाम) रोशन हो जाता है, तो संसार के सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देश में चले आते हैं। यही क़दरत का कानून है, यही प्रकृति का नियम है। ॐ!ॐ!!

बेशक, राम को आनन्द के अतिरिक्त और वात नहीं आती। वादशाह का खीमा लग जाने पर जैसे चोर-चकार नहीं आने पाते, इसी तरह आनन्द का डेरा जम जाने से शोक और दुःख टहर नहीं सकते। इसिलिये आनन्द के सिवा राम से और क्या निकले ? ॐ आनन्द! आनन्द!!

लेकिन श्रानन्द का डेरा डालने से पहले जमीन का साक कर लेना भी जरूरी है। इसलिये श्राज राम, जिसके यहाँ श्रानन्द की वादशाहत के सिवा कुछ श्रोर है ही नहीं, भाड़ लेकर माड़ने-बुहारने का काम कर रहा है। जिस तरह दृध या किसी श्रोर श्रच्छी चीज को रखने के लिये बरतन का साफ कर लेना जरूरी है, इसी तरह श्रानन्द को हदय में रखने के लिये हदय का साफ कर लेना भी श्रावश्यक है। सो श्राज राम इस सफाई का यत्न बतायेगा। लोग कहते हैं कि घी खाने से शक्ति श्राती है, मगर जब तक ज्वर दृर न हो जाय, घी हानिकारक ही है। कड़वी कुनैन या चिरायता या गुरुच खाये विना ज्वर दृर न होगा श्र्यात् जब तक मन पवित्र श्रोर शुद्ध न होगा, ज्ञान का रंग



श्रोरा व चश्मे-पाक तवाँ दीद चूँ हिलाल; हर दीदा जल्बगाहे श्राँ माइ पारा नेस्त ।

ऋर्थ-पिवत्र ऋाँख से तू उस प्रियतम को द्वितीया के चन्द्रोद्य के समान देख सकता है, परन्तु हरएक ऋाँख उस चन्द्रमुखी के दर्शन नहीं कर सकती।

जब राम पहाड़ों पर था, तो उसने एक दिन एक मनुष्य को देखा कि गुलाब का एक सुन्दर फूल नाक तक ले गया और चिल्ला उठा। उसमें क्या था? उस सुन्दर फूल में एक मधु-मक्खी बैठी थी, जिसने उस पुरुप की नाक की नोक में एक डंक मारा। इसी कारण वह चिल्ला उठा, दर्द से व्याकुल हो गया और पुष्प हाथ से गिर पड़ा। इसी तरह समस्त कामनायें और विपय-वासनायें देखने में उस गुलाब के फूल की तरह सुन्दर और मनोहर प्रतीत होती हैं, किन्तु उनके भीतर वास्तव में एक विपेली भिड़ बैठी है, जो डंक मारे विना न रहेगी। आप सममते हैं कि हम सुन्दर सुन्दर फूलों (संसार के पदार्थों) और भोगिवलासों को भोग रहे हैं, किन्तु वास्तव में वह विष, जो उनके अन्दर है, आपको भोगे विना न रहेगा। संसार के लोग जिसको मजा या स्वाद कहते हैं, वह अपना जहरीला असर यहाँ किये विना भला कब रह सकता है?

हाय! श्राज भीष्म के देश में ब्रह्मचर्य पर दो वातें कहनी पड़ती हैं। भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिये ऋषि, मुनि श्रोर सोतेली माँ, जिसके लिये उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो। वजीर, श्रमीर, ऋषि-मुनि सब श्राग्रह करते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य को तोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारा वंश वना रहेगा, राज वना रहेगा। इत्यादि-इत्यादि। किन्तु नवयुवक भीष्म योवनावस्था के आरम्भ में, जिस समय विरला ही कोई ऐसा युवक होता है, जिसका मन वाह्य सौन्दर्य और चित्ताकर्षक छिव के भूठे जाल में न फँसता हो, योवन-पूर्ण भीष्म, शूर्त्वीर भीष्म यो उत्तर देता हैं—"तीनों लोकों को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और इनसे भी कुछ वढ़कर हो तो उसे न लेना मंजूर है, परन्तु सन् से विमुख होना स्वीकार न कक गा। चाहे पृथिवी अपने गुण (गन्ध) को, जल अपने स्वभाव (रस-स्वाद) को, प्रकाश अपने गुण (मिन्न-भिन्न रंगों के दिखलाने) को, वायु अपने गुण (स्पर्श) को, सूर्य अपने प्रकाश को, अगिन अपनी उप्णता को, चन्द्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, इन्द्र अपने वैभव को, और यमराज न्याय को छोड़ दें, परन्तु में सत्य को कदापि न छोड़ुँगा।"

हनुमान् का नाम लेने और घ्यान करने से लोगों में शौर्य और वीरता आ जाती है। हनुमान् को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचर्य ने। मेघनाद को मारने की किसी में शिक्त न थी। मर्यादापुरुपोत्तम भगवान् रामचन्द्र ने भी यह मर्यादा दिखलाई कि में स्वयं राम हूँ, किन्तु में भी मेघनाद को नहीं मार सकता। उसको वही मार सकेगा जिसके अन्तःकरण में बारह वर्ष तक किसी प्रकार का अपवित्र विचार न आया हो, और वह लदमण्जी थे। जिन-जिन लोगों ने पवित्रता को छोड़ा, उनकी स्थिति खराव होने लगी। उस मनुष्य की जय कभी नहीं हो सकती, जिसका हृदय पवित्र नहीं है। पृथिवीराज जब उस रण-चेत्र को चला, जिसके वाद ही हिंदुओं की गुलामी शुरू हो गई, तो लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी से कसवाकर आया था। नेपोलियन-जैसा युद्ध-वीर जब अपनी उन्नति के शिखर से



गिरा, अड़ड़ड़ धम, तो लिखा है कि जाने से पहले ही वह अपना खून, अपना घात, आप कर चुका था। खून क्या लाल ही होता है ? नहीं-नहीं, सफ़ेद भी होता है। उस रेग-चेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में अपने तई पहले ही गिरा चुका था। अभिमन्यु कुमार जैसा चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूर्य के समान तेजस्वी, छपूर्व नवयुवक जव उस कुरुचेत्र की भूमि के अर्पण हुआ और उस युद्ध में काम ज्याया, जहाँ से भारत के स्त्री शूरवीरों का बीज उड़ गया, तो युद्ध से पहले वह (श्रिभमन्यु) चत्रिय-वंश का वीज डालकर त्या रहा था। राम जब प्रोफ़ेसर था, उसने उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावली बनाई थी और उनके भीतर की दशा और आचरण से यह परिणाम निकाला था कि जो विद्यार्थी परीचा के दिनों या उसके कुछ दिनों पहले विषयों में फँस जाते थे, वे परीचा में प्रायः असफल होते थे, चा है वे वर्ष भर श्रेणी में अच्छे ही क्यों न रहे हों ; और वे विद्यार्थी, जिनका चित्त परीचा के दिनों में एकाम और शुद्ध रहा करता था, उत्तीर्ण छौर सफल होते थे। वाइविल में शूरवीरता में अतिप्रसिद्ध सैन्सन (Samson) का दृष्टान्त आया है। जब उसने स्त्रियों के नेत्रों की विषमयी मदिरा को चक्खा, तो उसकी समस्त वीरता और शौर्य को उड़ते जरा देर न लगी। एक वीर-नर ने कहा है-

"My strength is as the strength of ten,

Because my heart is pure.

I never felt the kiss of love,

Nor maiden's hand in mine."

-TENNYSON.

अर्थ दस नवयुवकों की मुक्तमें शक्ति है, क्योंकि मेरा हृदय पवित्र है। कामासक्त होकर न तो मैंने कभी प्रेम के चुम्बन का अनुभव किया और न किसी तरुणी के कोमल कर रपर्श का।

जैसे तेल बत्ती के ऊपर चड़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही जिस शक्ति की अधोमुखी गति है, यदि वह उपर की तरफ वहने लग पड़े, ऋथीत् ऊर्ध्वरेतस् वन जाय, तो विपय-वासना-रूपी वल त्रोजस त्रौर परमानन्द में वदल जाता है। त्र्र्थशास्त्र में बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी देश में जन-संख्या का बढ़ जाना और समृद्धि का स्थायी रहना एक ही समय में असंभव श्रीर एक-दूसरे के विरुद्ध है। पदार्थविद्या-वेत्ताओं की परीजा से भी यह सिद्धान्त स्पष्ट सिद्ध होता है। अगर वाराीचे में निराई और पेड़ों की काट-छाँट न की जाय, तो थोड़े ही दिनों में बारा बन हो जायगा, सब रास्ते बन्द । इसी तरह राष्ट्रीय शान्ति श्रीर वैभव को स्थिर रखने के लिये नैतिक पद्धति (Ethical process), जिसको हक्सले ने उद्यान-पद्धति से उपमा दी है, वर्ताव में लाना पड़ता है अर्थात लोक-संख्या को किसी विशिष्ट मर्यादा से अधिक न बढ़ने देना उचित होता है, चाहे यह विदेश-गमन से प्राप्त हो, चाहे संतान के कम पैदा करने से । जब सीधी कोई बात समभ में नहीं आती, तो डंडे के जोर से सिखाई जाती है। सभ्यता-हीन लोगों में पहले पशुद्यां की तरह माँ-वहन का विचार-विवेक न था, किन्तु शनै:-शनै: वे इस नियम को समभने लगे और माँ-वहन इत्यादि निकट के सम्बन्धियों में विवाह का रिवाज वन्द कर दिया। कुछ देगों को पशु-वृत्ति का नाम देकर तुच्छ माना जाता है, किन्तु न्याय की दृष्टि से देखा जाय, तो मनुष्यों की अपेचा पशु अधिक शुद्ध और पवित्र हैं।



किंतु वे वेग पशुत्रों को भी बदनाम करने योग्य हैं। कारण यह है कि यदापि मनुष्यों की अपेचा पशु ब्रह्मचर्य का अधिक पालन करते हैं, किंतु वे सन्तति धड़ाधड़ बढ़ाते चले जाते हैं, जिसका परिणाम लड़ाई-भिड़ाई और जीवन के लिये युद्ध (Struggle for Life) होता है। पशुत्रों की सन्तित केवल लड़ने-मरने, कमजोरों के नाश होने और कुछ ताकतवरों के वच निकलने के कारण बनी रहती है। खेद है, उन मनुष्यों पर, जो न केवल पशुत्र्यों की तरह सन्तित उत्पन्न करते जाने में विचार-हीन हैं, बल्कि पशुत्रों से बढ़कर अपना सफ़ेद ख़न (वीर्य) विषय-सुख के लिये वहा देने के लिये तैयार हैं। जिस समय हम लोग अर्थात् आर्य लोग इस देश में आये, उस समय हमको जरूरत थी कि हमारी सन्तित और संख्या अधिक हो, इसिलये विवाह के समय इस प्रकार की प्रार्थना की जाती थी कि इस पुत्री के दस पुत्र हों। मगर इन दिनों दस पत्रों की इच्छा करना ठीक नहीं है। तुम कहते हो कि मरने के वाद पुत्र तुम्हें स्वर्ग में पहुँ चायेंगे, मगर ऋव तो जीते जी ये बच्चे, जिन्हें तुम पेट-भर रोटी भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पाप अर्थात् नरक के कारण हो रहे हैं। प्यारो, उधार के पीछे नक़द क्यों छोड़ते हो ? इसी प्रकार का प्रश्न अर्जु न ने भगवान कृष्ण से गीता में किया था कि पिंड और जल कीन देगा ? पितर किस प्रकार स्वर्ग में पहुँ चेंगे ? भगवान कृष्ण ने स्वर्ग के लिये जो जवाव दिया, उसे भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में ४२ से लेकर ४६ श्लोक तक अपने-अपने घरों में जाकर देख लो ।

<sup>\*</sup> भगवान ने कहा था—"हे अर्जुन! जो मूढ़ पुरुप हैं, जो वेदों में रत हैं, जो वेदों के अर्थवाद और गुण-गान में मोहित हैं, जो

भगवन्, स्वर्ग मुक्ति नहीं है, स्वर्ग के बाद तो फिर यहाँ आना पड़ता है। स्वर्ग के विषय में क्या ही खूब कहा है—

जन्नत-परस्त ज़ाहिद कव हक्र-परस्त है ? हुरों पे मर रहा है, यह शहवत-परस्त है।

त्रर्थात् जो वैकुंठ की कामना रखता है, वह ब्रह्म का उपासक कैसे कहा जा सकता है ? वह तो अप्सरात्रों की इच्छा रखता है, और कामासक्त है।

प्यारो, अगर तुम जन-संख्या के कम करने में यत्न न करोगे, तो प्रकृति अपनी क्रूर-पद्धित को काम में लायेगी अर्थात् काँट-छाँट करना शुरू कर देगी। जैसा कि महर्षि विशिष्ठ-जी ने कहा है कि (१) महामारी, (२) दुर्भिज्ञ, (३) भूकम्प

कहते हैं कि वैदिक कर्मकांड और स्वर्गादि से परे श्रीर कुछ नहीं है, जो स्वयं नाना प्रकार की लिप्साओं व कामनाओं से झितत है, स्वर्ग ही जिनका ध्येय है, जो गंधहीन पुष्प की तरह सुद्दावनी किंतु निस्सार वाणियाँ बोला करते हैं, जो मोग श्रीर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये वहुत प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, पर जो जन्म-रूप कर्मफल से वद्ध है, उन भोग श्रीर ऐश्वर्य में झासक तथा उनके द्वारा हर ली गई चेतनावाले लोगों की दुद्धि, जो नाना व्यवसायों में फँसी हुई है, कभी समाधि में स्थिर नहीं होती । चूँकि वेद तीन गुणों का विषय है, इसलिय, हे श्रर्जुन ! तू तीनों गुणों से रहित हो कर झात्मवान् हो । सब श्रोर से उछलते महान् जलाराय के होते हुए जितना प्रयोजन एक छोटे जलाराय में होता है, उतनी ही श्रावश्यकता एक ज्ञानवान् ब्राह्मण के लिये सब वेदों में है।" (गीता २, ४२-४६)



श्रीर (४) युद्ध के द्वारा छाँट शुरू हो जायगी। यदि गृह-कलह, दुर्भिच्न, प्लेग आदि नहीं चाहते, तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य, हृदय की शुद्धि श्रौर निर्मल श्राचार-व्यवहार को वर्ताव में लाश्रो। देश में मेल और राष्ट्रीय एकता कदापि स्थिर नहीं रह सकती, जब तक जन-संख्या की वृद्धि और भूमि की पैदावार का अनुपात ठीक न रहे। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है, जो निर्धनता में हिन्दुस्तान से कम हो और जन-संख्या में इससे अधिक। ऐसी दशा में भगड़े-बखेड़े श्रीर स्वार्थ-परायणता भला क्योंकर दूर हो सकती है और मेल-मिलाप व एकता क्योंकर स्थिर रह सकती हैं ? दो कुत्तों के बीच में एक रोटी का टुकड़ा डालकर कहते हो कि मत लड़ो। भला यह कैसे हो सकता है ? इस दशा में प्रेम श्रीर एकता का उपदेश करना, लेक्चरवाजी की हँसी उड़ाना श्रीर उपदेश का मखील करना है। एक गोशाला में दस गायें हों, श्रीर चारा केवल एक के लिये हो, तो गायों के समान सीधा-सादा शान्त-स्वभाव और वे जुवान पशु भी आपस में लड़े-मरे विना नहीं रह सकता। भला भूखों-मरते भारत के निवासी कैसे शांति और निष्कपटता स्थिर रख सकते हैं ? पदार्थविद्या में यह वात सिद्ध हो चुकी है कि किसी की साम्य-स्थित (Equilibrium) के लिये आवश्यक है कि उसके प्रत्येक अगु की आन्तरिक गति के लिये इतनी जगह हो कि दूसरे अगु की गति में वाधा न पड़ने पावे। अब भला बताओं कि जिस देश में एक आदमी के पेट-भर खाने से बाक़ी दस आदमी अर्द्ध-तृप्त या भूखे रह जायँ, उस देश में भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक-दूसरे के सुख में वाधा डालने-वाले क्यों न हों ? और ऐसे देश की शान्ति और साम्य-स्थिति ( Equilibrium ) कैसे स्थिर रह सकती है ? क्या तुम भारतवर्ष को कलकत्ता की काल-कोठरी बनाये

विना न रहोगे ? जो चीज निकस्मी हो जाती है, वह इस लैम्प की तरह नीचे उतार दी जाती है, जो अभी उतार दिया गया है। \* आखिर कव समभोगे? मानवी शक्ति को इस प्रकार नाश मत करो, जिससे तुम्हारी भी हानि और देश की वरवादी हो। इस शक्ति को ब्रह्मानन्द और आत्म-वल में वदल दो। दुनिया का सबसे वड़ा गिएतज्ञ सर आईज्ञक न्यूटन ५० साल से अधिक आयु तक जिया और बह ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता था। दुनिया का बहुत बड़ा दार्शनिक केंट बहुत वड़ी उम्र तक जिया और बह भी ब्रह्मचारी था। हर्वर्ट स्पेन्सर श्रोर स्वीडनवर्ग-जैसे संसार की विचार-धारा को पलट देनवाले ब्रह्मचारी ही हुए हैं। कुब्र ब्रँगरेजी समाचार-पत्रों ने यह खयाल उड़ा रक्खा है कि ब्रह्मचर्य का जीवन आयू को घटाता है। जाँच करने से मालूम होगा कि यह परिणाम पेरिस और एडिनवरा में क़छ वर्षों की विशेष जन-संख्या की रिपोर्टों से निकाला गया था। जिसमें किंचित् भी विवेक-शक्ति है, यदि विचार करे तो देख सकता है कि पेरिस और एडिनवरा में उन्हीं लोगों का विवाह नहीं होता, जो वीमार हों, कंगाल हों, वेकार हों या और किसी कारण घर-घर भटकते फिरते हों। इसलिये उन देशों में अविवाहित और एकाकी जीवन अकाल-मृत्यु का कारण नहीं, वल्कि मृत्यु का भय ही श्रविवाहित रहने का कारण होता है। और ये अविवाहित मनुष्य, जो आत्मिक और वौद्धिक विकास से शून्य हैं, ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। अतः ब्रह्मचर्य पर जन-संख्या की दृष्टि से आपत्ति करना नितान्त अनुचित है।

<sup>\*</sup> एक लैम्प जो मेज पर रक्खा था और जिसकी चिमनी काली पड़ गई थी, इस समय मेज से नीचे उतार दिया गया था, जिसका यह उल्लेख हैं।

अब हम दो-एक अमेरिकन ब्रह्मचारियों के जीवन का हाल सुनाकर समाप्त करेंगे। हमारे भारत की विद्या को विदेशियों ने प्राप्त करके उससे लाभ उठाया और हम वैसे ही कोरे-के-कोरे रह गये। यह कैसे खेद की बात है? "हमारे पिता ने कृप खुदवाया है", इसके कहने से हमारी प्यास नहीं जायगी, प्यास तो पानी के पीने से ही जायगी। इसी तरह शास्त्रों को आचरण में लाने से आनन्द होगा। अमेरिका के सबसे बड़े लेखक एमर्सन का गुरु, त्राजन्म ब्रह्मचारी थोरो भगवद्गीता के बारे में इस प्रकार लिखता है-"प्रतिदिन में गीता के पवित्र जल से स्नान करता । गो इस पुस्तक को लिखे हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये, लेकिन इसके बरावर कोई पुस्तक स्रभी तक नहीं निकली है। इसकी उत्तमताव महत्त्व हमारे आजकल के अन्थों से इतना चढ़-बढ़कर है कि कई वार मैं यह ख्याल करता हूँ कि शायद इसके लिखे जाने का समय विलकुल निराला समय होगा।" पाताल-लोक (अमेरिका) में उपनिषद्, भगवद्गीता श्रीर विष्णु पुराण को सबसे पहले इसी थोरो ने प्रचार किया है। सर टॉमस रो आदि जो योरप से हिन्दुस्तान में आये, वह उन पवित्र प्रन्थों के लैटिन-अनुवादों को यहाँ से योरप में ले गये और फ़ांस से थोरो उन अनुवादों को अमेरिका में ले गया। इन पुस्तकों के अनुवादों को किरंगियों ने फारसी-भाषा से लैटिन-भाषा में किया था, क्योंकि उस समय योरप के शिक्तित-समुदाय की भाषा लैटिन थी ऋौर प्रायः इसी भाषा में प्रन्थ लिखे जाते थे । अगर सच पूछो तो वेदान्त का भंडा पहले-पहल इसी पुरुष (थोरो) ने अमेरिका में गाड़ा। एक दिन जंगल में सैर करते हुए इससे एमर्सन ने पूछा—''रेड इन्डियन अर्थात

अमेरिका के असली वाशिन्दों के तीर कहाँ मिलते हैं ?" इसने स्वभावानुसार अपना हर समय का यही उत्तर दिया—"जहाँ चाहो।" इतने में जरा भुका और तीर मार्ग से उठाकर भट दे दिया और कहा-"यह लो।" एमर्सन ने पृछा-"देश कौन-सा अच्छा है ?" तो उत्तर दिया कि अगर पैरों तले की पृथिवी तुमको स्वर्ग और वैकुएठ से बढ़कर नहीं मालूम देती, तो तुम इस प्रथिवी पर रहने के योग्य नहीं।" उसके द्वार हर समय खुले रहते थे, रोशनी और हवा को कभी रोक-टोक न थी। एमर्सन कहता है कि उसके मकान की छत में एक भिड़ों का छत्ता लगा हुआ था, भिड़ों और शहद की मिक्खयों को मैंने उसके साथ चारपाई पर वेखटके सोते देखा, मगर वे इस समदर्शी को कभी पीड़ा नहीं पहुँ चाती थीं। साँप उसकी टाँगों से लिपट जाते थे, मगर उसे जुरा परवाह नहीं। काटते तो कैसे, क्योंकि उसके हृदय से दया और प्रेम की किरएों फूट रही थीं, वह व्यालभूपण बना हुआ था, और इस तरह शंकर के समान व्यावहारिक ज्ञान रखता था। जिस पुरुप को दुनिया का नखरा-टखरा नहीं हिला सकता, वह दुनिया को जरूर हिला देगा। अमेरिका का एक और महापुरुष वाल्ट विहटमैन अभी हाल में गुजरा है, जो 'अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई' ( War of Independence) के दिनों में स्वतंत्रतापूर्वक गीत गाता फिरा करता था। उसके चेहरे से प्रसन्नता टपकती थी और उसके हाथ सदा काम में लगे रहते थे। उसका लड़ाई में यही काम था कि घायलों की मरहम-पट्टी करे, प्यासों को पानी और भूखों को रोटी दे और लोगों के दिलों में हिम्मत और साहस को पैदा कर दे, तथा आनन्द से गीत गाता फिरे। उसकी आँखों से त्रानन्द बरसता था। उसकी वाणी से मस्ती भड़ती थी। जिस



तरह कुरुत्तेत्र की रण-भूमि में कृष्ण भगवान् श्रीर भूत-पिशाचां के बीच में शिव भगवान् विचरते थे, उसी तरह यह महापुरुष श्रमेरिका के उस रणत्तेत्र में बेधड़क घूमता-फिरता था। इसने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम "लीव्ज श्रांक श्रास" है। इसके पढ़ते-पढ़ते मनुष्य श्रानन्द से गद्गद् हो जाता है।

ॐ ! त्र्यानन्द ! त्र्यानन्द ! त्र्यानन्द !

डटकर खड़ा हूँ ख़ौफ़ से ख़ाली जहान में ; तसकीने-दिल भरी है मेरे दिल में, जान में !

सुँवें ज़मा-मकाँ हैं मेरे पैर मिस्ले सग ; मैं कैसे आ सक् हुँ क़ैदे-चयान में।

× × ×

खुश खड़ा दुनिया की छत पर हूँ तमाशा देखता; । गह्वगह देता लगा हूँ वहशियों की-सी सदा।

बादशाह दुनिया के हैं मुहरे मेरी शतरंज के ; दिल्लगी की चाल हैं सब रंग मुलही-जंग के !

रक्स शादी से मेरे जब कॉंप उठती है ज़मीं; देखकर में खिलखिलाता कृदकहाता हूँ वहीं।

ااا مّد المّد المرّد ال

## ह्याकहारिक केदान्त और

### अत्म-साक्षात्कार

(ता० ११ सितंबर, १६०५ को फ़ैज़ाबाद में दिया हुन्ना व्याख्यान)

अमेरिका में अमली अर्थात् व्यावहारिक वेदान्त का वर्ताव होता है, इसी से वह देश संपत्तिवान है। व्यावहारिक वेदान्त यही है कि अपने आपको सारा देश ही नहीं, वरन् संपूर्ण संसार अनुभव करे; और अपने आपको एक शरीर में परिच्छिन्न करना काल-कोठरी समभे।

> इतना छोटा नहीं हदूद ग्रस्वा पगड़ी-जोड़ा नहीं हदूद ग्रस्वा टोपी-जूता नहीं हदूद ग्रस्वा

में साढ़े तीन हाथ के ट्रापू (शरीर) में क़ैद नहीं हूँ, वरन् सब की आत्मा—सब का अपना आप—में ही हूँ। पाताल देश (अमेरिका) के लोगों ने भी इस बात को मान लिया है। हरएक को भाले की नोक के नीचे या प्रकृति के डंडे के जोर से स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आत्मा के सिवा और कोई स्थान आनंद का नहीं है। आनंद का भंडार यदि है, तो वह केवल अपना आप ही है। उसी में स्वतंत्रता है, उसी में शांति और उसी में आनंद है। मद्य पीना लोग क्यों नहीं छोड़ते? आप लोग हजारों यतन

१ चौहदो, सीमा।



करते हैं, टेम्परेंस सोसाइटियाँ सदैव इसे त्याग देने का उपदेश करती रहती हैं, मगर क्या कारण है कि तिस पर भी लाखों व्यक्ति इस वर्जित मिंदरा को नहीं छोड़ते। कारण यही है कि वह अपने आत्मदेव की कुछ थोड़ी-सी मलक (स्वतंत्रता) दिखला देती है, अथवा शरीर-रूपी बंदीगृह से थोड़ी देर के लिये छुटकारा दे देती है। हाय स्वतंत्रता! प्रत्येक व्यक्ति इसी का इच्छुक है, समस्त जातियों और समाजों में सदैव स्वतंत्रता-स्वतंत्रता' का ही शोर सुनने में आता है, बच्चे भी इसी के अभिलापी हैं। बच्चों को रिववार सब दिनों से अधिक प्यारा क्यों लगता है केवल इसलिये कि वह उनको जरा स्वतंत्रता दिलाता है अर्थात् उस दिन बच्चों को छुट्टी भिलती है। यह छुट्टी का दिन केवल बच्चों को ही प्रसन्न और मुदित नहीं करता, वरन इसके नाम से रकूल के मास्टरों और दक्षतर के क्रकों के पीले चेहरों पर भी सुर्खी आ जाती है।

प्रयोजन यह कि प्रत्येक को स्वतंत्रता का आनन्द त्यारा है। क्यों न हो ? स्वतंत्रता तो मुक्त पुरुष का स्वरूप ही है। अपना स्वरूप प्रत्येक को निस्संदेह त्यारा से भी त्यारा होता है। हाँ, जब कोई त्यारा अपने स्वरूप से पृथक होकर सांसारिक बंधनों और पदार्थों में इस स्वतंत्रता के पाने का प्रयत्न करता है, तो वह अपने आपको अंततः खाली हाथ ही पाता है। इस कारण प्रत्येक अनुभवी पुरुष बोल उठता है कि संसार में या सांसारिक पदार्थों में वास्तविक स्वतंत्रता कदापि नहीं मिलती। क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता तो देश, काल और वस्तु की सीमा से परे हटकर भिलती है; इनके कीचड़ में फँसे रहने से नहीं प्राप्त होती। देश, काल और वस्तु के वंधन में पड़कर तो सैकड़ों देश और राष्ट्र इस स्वतंत्रता के लिये लड़े और मरे। हस और जापान

का युद्ध केवल इसी खतंत्रता के लिये हुआ, किंतु स्वतंत्रता फिर भी संसार में आकाश-पुष्प ही रही।

प्यारो ! जो मनुष्य निज स्वरूप आत्मा में निष्ठा रखता है, वह स्वतंत्र ही है, क्योंिक आत्मा ही स्वतंत्रता का मंडार है; और जो अपने स्वरूप (आत्मा) का साझात्कार (अनुभव) नहीं करता, वह न इस लोक में स्वतंत्र हो सकता है, और न परलोक में अविनाशी आनंद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानवान पुरुष ही इस संसार के पदार्थों और वंधनों से मुँह मोड़कर मुक्ति के अमृत को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर जॉन्सन और 'डिजर्टेड थिलेज' नामक काव्य के रचयिता अँगरेज कि गोल्डिस्मिथ से इस विषय पर वहस हो रही थी कि बातचीत करने में उपर का जबड़ा हिलता है या नीचे का। यह सीधी-सादी बात थी, मगर इस बड़े लेखक (गोल्डिस्मिथ) की समम में नहीं आती थी, यदापि इस बात पर उसका अमल था।

जैसे अँगरेज़ों के यहाँ कॉमवेल और मुसलमानों के यहाँ वावर हुआ है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ इस युग में रणजीतिसंह हुआ है। इस भारत के गौरव और पंजाब के नर-केसरी का जिक है कि एक वार शत्रु की सेना अटक नदी के पार थी और इसके आदमी नदी के पार जाने से भिभकते थे। इसने अपना घोड़ा उस नदी में यह कहकर डाल दिया—

सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहा ? जाके मन में अटक है, सो ही अटक रहा।

उसके पीछे उसकी सारी सेना नदी को पार कर गई। यद्यपि शत्रु की सेना के सामने ये थोड़े-से आदमी थे, किन्तु उनकी यह वीरता देखकर शत्रु की सेना के दिल धड़क उठे, सब-के-सब



इनके इस उत्साह से भयभीत होकर भाग गये, श्रौर युद्धत्तेत्र भारत के उस सूरमा के हाथ श्राया। बात क्या थी?
उसके हृदय में विश्वास का जोश मोजें मार रहा था। वह रातभर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता था। उसकी प्रार्थनाश्रों में
खून श्राँसू होकर श्राँखों की राह वह निकलता था। यही कारण
था कि उसके भीतर वह बल श्रा गया। श्रात्म-बल, विश्वास-बल
या इसलाम की शक्ति से वह भर गया, श्रथवा दूसरे शब्दों में यों
कहो कि उसने श्रात्मा का सात्तात्कार किया। यहाँ जवानी जमाखर्च का काम नहीं। सात्तात्कार वह श्रवस्था है, जहाँ रोम-रोम
से श्रानन्द वह रहा हो। कहते हैं, हनुमान के रोम-रोम
में 'राम' लिखा हुश्रा था। इसी तरह इस रणजीतिसिंह के भीतर
विश्वास का वल भरा हुश्रा था। ऐसे सात्तात्कारवालों को नदी
भी मार्ग दे देती है, पर्वत भी श्रपने सर-श्राँखों पर उठा लेता
है। संसार की सफलता का भी यही गुर—भीतर की शक्ति या
श्रात्मवल—है। मेरे भीतरवाला परमेश्वर सर्व-शक्तिमान है।

"वह कौन-सा उक़दा है जो वा हो नहीं सकता ?" श्रियांत्—वह कौन-सी अधि है, जो खुल नहीं सकती ?

जर्मनी का वादशाह फ्रोडिंरक दि घेट फ़ांस के साथ लड़ रहा था। उसकी फ़ौज हार गई श्रीर वह परास्त हुश्रा। कुछ लोग मारे गये, कुछ फ़ांसीसियों के हाथ श्रा गये। यह वादशाह विद्या-प्रेमी श्रीर ईश्वर-भक्त था। इसको श्रात्म-सान्नात्कार की कुछ थोड़ी-सी मलक श्रा गई थी। इसने उन थोड़े-से वचे-खुचे श्रादमियों से कहा कि दस-पाँच श्रादमी एक प्रकार का वाजा लेकर पूरव से बजाते हुए श्राश्रो, कुछ लोग पच्छिम से, कुछ उत्तर से श्रीर कुछ दिक्खन से। तात्पर्य यह कि वे थोड़े-से आदमी चारो छोर से बाजा बजाते हुए उस क़िले के भीतर श्राने लगे, जिसे फांसीसियों ने छीन लिया था, और यह नर-केसरी अकेला, विना हथियार लिए हुए, उस किले में घुस गया, श्रीर उच्च स्वर से कहने लगा-"यदि श्रपने प्राण बचाना चाहते हो, तो अपने-अपने हथियार फेंक दो, और क़िला छोड़ कर भाग जाओ; नहीं तो मेरी सेना जो चारो ओर से आ रही है, तुमको मार डालेगी।" चारो त्रोर से बाजों की आवाज सनकर और इस वीर पुरुष का साहस देखकर वह लोग घवरा गये और तत्कात दुर्ग छोड़कर भाग गये। इस वीर पुरुष ने श्रकेले और विना श्रख्न-शक्षों के ही उस दुर्ग पर विजय पाई और शत्रुओं की बड़ी हार हुई। वस संसार में भी इस आत्म-वल की श्रावश्यकता है, इस साज्ञातकार की जरूरत है। राम जान-जानकर विदेशों की कहानियाँ तुमको सुनाता है कि तुमको जरा तो ख्याल त्रावे। यह त्रमृत त्र्रथीत् त्रात्मा का साचात्कार करना निकला तो भारतवर्ष से ही, किन्तु इससे लाभ उठा रहे हैं अन्य देशवाले। इस ब्रह्मविद्या की प्रत्येक को आवश्यकता है। क्या धार्मिक उन्नति और क्या सांसारिक उन्नति, दोनो के लिये विश्वास या वेदान्त या ब्रह्मविद्या या खात्म-साचात्कार की श्रावश्यकता है। क्या तुमको इस श्रात्म-साचात्कार की श्राव-श्यकता नहीं है ? यह भीतर का आत्मवल ही तुम्हारा आचरण है, श्रीर बाहर के रगड़े-भगड़े तुम्हारे श्रात्मवल को जोखिम में डालते हैं। जब मनुष्य सीधी तौर इस आचरण को प्राप्त नहीं करता, तो विपत्तियाँ उसके भीतर से आत्मवल को उभाड़कर यह आचरण ( Character ) उत्पन्न कर देती हैं। विकासवाद का नियम पुकार-पुकारकर इसी उत्तम पाठ का उपदेश कर रहा है, और यह प्रकृति का नियम है कि जिनमें बल होगा, वे वही स्थिर

रहेंगे। जिसके भीतर साहस है, उसीमें शक्ति हैं और जिसमें शक्ति है, उसीमें जीवन है। साहस तो भीतर की वस्तु है। जहाँ परमेश्वर है, वहीं साहस है। डंडे की चोट से चलना तो पशुओं का काम है, मनुष्य समक लेता है और उसे काम में ले आता है—

ख़ुद तो मुंसिक बाश ऐ जाँ ई निको या आँ निको।

अर्थात् "ऐ प्यारे ! तू स्वयं न्यायी वन कि यह अच्छा है या वह अच्छा है।" क्या आवश्यकता है कि प्रकृति (Nature) तुमको डंडे मार-मारकर सिखलाए ? खुशी से क्यों न सीखो।

इस जगत् से मुँह मोड़ना क्या है ? एक तो यह कि वाहर की वस्तुएँ आपकी दृष्टि में न रहें, दूसरे यह कि "मूतू क़िब्ल-अल्मूतू" अर्थात् मरने से पहले मर जाना है, या सब कुछ उस ईरवर (अपने आत्मा) के अर्पण कर देना है। जब सब बाहर की वस्तुएँ इस प्रकार आहुति में डाल दी जाती हैं, तब तो त्रिलोकीनाथ ही रह जाते हैं। कोई भी मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें आत्मबल का विश्वास न हो। जिसमें यह विश्वास अधिक है, वह स्वयं भी बढ़ा है और औरों को भी आगे बढ़ाता है—

धन भूमी धन देश काल हो ; धन-धन लोचन दरस करें जो।

जिस वन में आत्म-साज्ञात्कारवाला जाता है, वह हरा-भरा हो जाता है, जिस देश में साज्ञात्कारवाला पाँव रखता है, वह देश-का-देश निहाल हो जाता है। विज्ञान-स्वरूप महात्मा वही है, जिससे प्रेम का सोता वह निकलता है—

रवाँ कुन चशमहा-ए-कौस्री रा। अर्थात् "कौसर (नदी) के सोतों को वहने दे।" ये ही स्वर्ग की या आत्मानंद की नदियाँ हैं। किसको इस पानी की जरूरत नहीं है ? फूल हो या घास, गेहूँ हो या कपास, मनुष्य हो या पशु, सभी को इस पानी की ज़रूरत है।

मुलेमाना विवार अंगुश्तरी रा।

अर्थात् "ऐ सुलेमान, अँगूठी को ला।" जब अँगूठी मिल गई, फिर भटकना किस लिये? कहाँ तो तुम्हारा स्वराज और कहाँ तुम भिखारी? कहाँ तो तुम्हारा आत्मानन्द का धाम और कहाँ यह हाड़-चाम?

स्रज को शोना, चाँद को चाँदी, तो दे चुके; फिर भी तवाफ़ करते हैं देखूँ जिधर को मैं।

यह कोई अलंकार नहीं है, सची घटनाएँ हैं। सीधे-सादे शब्दों में इसका यह अर्थ होता है कि सिवा परमेश्वर के तुम्हारा आत्मा कुछ और नहीं है। जब परमेश्वर मेरा आत्मा है, तो मैं दुःख में कैसे रहूँ श संसार में ऐसे पुरुष हो गये हैं। जिनके भीतर से विश्वास के सोते वह निकले हैं, और इस अमृत से देश-के-देश सींचे गये हैं। अरव में कोई हो गया है, जिसके भीतर से यह विश्वास की आग भड़क उठी। यह विश्वास कभी दासोऽहम् के भाव में और कभी शिवोऽहम् के भाव में प्रकट हुआ करता है। वह अरव-केसरी सबको यों दहाड़ता है—

श्रार सूरज हो मेरी दाई तरफ़, श्रीर हो चाँद भी बाई जानिव खड़ा। कहें मुफ़से गर दोनों—"वस, श्रव रुको", न मानूँ कभी कहना उनका ज़रा।

१ परिक्रमा

### व्यावहारिक वेदान्त और आत्म-साचात्कार ४१

वह जो भीतर का आत्म-बल है, उसके सामने सूर्य और चंद्रमा की क्या विसात है ? "एकमेव द्वितीयो नास्ति" अर्थात् "नहीं है कुछ भी सिवा अल्लाह के" = "एक ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है।" सीधी-सादी वात है, मगर विश्वास क्यों नहीं आता ?

विश्वास, श्रद्धा, ईमान, यक्रीन, सबका ऋथे एक ही है। "उसका ईमान चला गया या वह वेईमान है", यह बड़ी भारी गाली है। फिर क्यों नहीं ईमान, यक्रीन, श्रद्धा या विश्वास लाते ? किसमें ? उसी एक आत्मदेव में, जो प्राणों का प्राण ऋौर जीवों का जीव है। ऋगर यह विश्वास हो, तो सारे पाप धुल जायँ। यदि देश में एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जाय, तो देश-का-देश प्रफुल्लित हो जाय। वस ऋपने ऋहं-भाव को दूर करो, खुदी को मिटा दो, ऋौर इस प्याले के भीतर जो आत्मदेव का ऋमृत है, उसका पान करो। इस ऋमृत की किसको ऋगवश्यकता नहीं है ? मुसलमान, ईसाई, यहूदी और हिंदू सभी तो इस ऋमृत की चाह में मारे-मारे फिरते हैं—

एको अलिफ तेरे दरकार।

अलिफ को जानना था कि आत्मवल आ गया। "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" अर्थात् "ईश्वर सत्य है और जगत् मिथ्या है।"

उस विश्वास को लाखो जो ध्रुव में आया, प्रह्लाद में आया, नामदेव में आया। इसी विश्वास की वदौलत संपूर्ण शंका, प्रलोभन और भगड़े दूर हो जाते हैं। मस्त महात्मा दत्तात्रेय एक वार कहीं जा रहा था। आँधी आ रही थी। दीपक के प्रकाश या चाँद की चाँदनी से उनका तेजोमय मुख एक दुश्चरित्रा श्ली को अपने कोठे पर से दिखाई दिया। इस सूर्य-स्वरूप महात्मा के तीन वार दर्शन पाते ही उस नारी के हृदय का अधिकार दर हो गया और उसकी दशा पलट गई। महात्मात्रों के दर्शन ही से विषय-वासना दूर हो जाती है। किसी का महात्मा होना ही सारे संसार को हलचल में डाल देता है, चाहे वह देश में उपदेश दे या न दे। केवल देश की ही दशा नहीं, सारे संसार की दशा उसके प्रकट होते ही उत्तम हो जाती है। जिस प्रकार किसी स्थान की हवा हल्की होकर जब ऊपर को उड़ती है, तो उसकी जगह भरने को चारो श्रोर की हवा वहाँ आ जाती है और सारे वायुमंडल में हलचल मच जाती है, उसी प्रकार एक महात्मा भी सारे संसार को हिला देता है। श्रीर, यदि तुम महात्मा के श्रस्तित्व ही को नहीं मानते, तो फिर कैसे उससे लाभ उठा सकते हो ? यदि किसी ने तुमको सोने के स्थान पर कोई और वस्तु दे दी, तो क्या तुम उससे यह परिणाम निकालोंगे कि सोना है ही नहीं, या सारे संसार में ताँबा ही है ? जो सोने को माने ही गा नहीं, वह भला उसे कहाँ पायेगा ? जहाँ सच है, वहाँ भूठ भी आ जाता है। मुलम्मे का होना असली सोने की बड़ाई को ही प्रकट करता है, कुछ उसके श्रस्तित्व को नहीं मिटाता। संसार का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी दृष्टि में ब्रह्म-ही-ब्रह्म हो, श्राँखें खोलकर संसार-रूपी बाजार में विचर, तो वह सारे संसार को प्रेम-रूप देखकर प्रसन्न होता है; और जिसके भीतर शत्र-भाव की अग्नि प्रचंड है, वह अपने चारो ओर शत्रओं को ही पाता है, उसको सारा संसार शत्रुता से पूर्ण दिखाई देता है। इसलिये त्रो प्यारे त्रानन्द के खोजनेवाले ! जरा दृष्टि को फेर-

> वेगाना गर नज़र पड़े, त् आशाना को देख ; दुशमन गर आये सामने, तो भी ख़ुदा को देख।

### व्यावहारिक वेदान्त श्रीर श्रात्म-साचात्कार ४३

दोहा—जो कुछ दीखे जगत में, सन ईश्वर में ढाँप ; करो चैन इस त्याग से, धन लालच से काँग।

जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, उसके लिये दुःख और शोक कहाँ आ सकते हैं ? और उसके होने से सारे देश में साहस और शक्ति या जाती है। यतः ऐ सुधारको ! वतलायो, श्रात्म-साज्ञात्कार करना कितना वड़ा सुधार है ? पहले अपने श्रापका सुधार करो अर्थात् अपनी दृष्टि उच करो, फिर सारे देश में सुधार आप ही हो जायगा। आजकल संसार में जो सबसे वड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफ़ेसर डॉक्टर स्तारवक (Starbuck) मत-परिवर्तन के विषय में यों राय देते हैं कि मस्तिष्क में विश्वास से एक प्रकार की लकीरें पैदा हो जाया करती हैं।जब कोई दूसरा पक्का विश्वास उसी मस्तिष्क में स्थान लेना श्रारम्भ करता है, तो पहले की लकीरें भिट जाती हैं, श्रीर नई पैदा हो जाती हैं। इसलिये एक प्रकार की पहली लकीरों का भिटाना ऋोर उनके स्थान पर वहाँ दूसरी लकीरों का पैदा हो जाना चाल-चलन का बदलना या भीतरी परिवर्तन कहलाता है। यही इसलाम, विश्वास श्रौर यक्षीन है, जिसके विना मन के पहले बुरे चिह्न और धव्वे दर नहीं होते, और मन शुद्ध नहीं होने पाता।

श्राजकल इँगलेंड श्रोर श्रमेरिका इसी विश्वास की बदौलत उन्नति कर रहे हैं। यूनान कहाँ गया ? उसका धर्म क्या हुश्रा ? रोम श्रोर भिस्न के धर्म क्या हुए ? किन्तु श्राश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष पर विपत्ति-पर-विपत्ति श्रावें श्रोर धर्म की गंध स्थिर रहे। क्यों जी, महाराजा रामचन्द्र इसी देश में उत्पन्न हुए थे ? प्यारे कृष्ण भी इसी भारत की गोदी में पले थे ? यह मेल श्रोर एकता ऐसे शूरवीर ही स्थिर रख सकते हैं। जिस

देश में बीर (Hero) नहीं, वह देश स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह राम और कृष्ण के नाम और वेदों की वदीलत यह देश स्थिर है। इन सूरमा महात्माओं से उसी प्रकार लाभ उठाना चाहिए, जैसे हम सूर्य से उठाते हैं। हबश के लोग हर बक्त सूर्य के सामने रहने के कारण कैसे काले हो जाते हैं, हमको भी राम और कृष्ण की उसासना करते हुए अपने हदयों को काले न होने देना चाहिए। जब आँखों को आपने भगवान के अपीण कर दिया, फिर तो ये आँखों ईश्वर की हो गई, न कि आपकी। इसी प्रकार जब बाहुओं को ईश्वरापिण कर दिया, तो वे ईश्वर के हो गये। इसी तरह जब आपने अपने आपको ईश्वरापिण कर दिया, तब आप परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हो गये—साज्ञात भगवान राम या कृष्ण हो गये। अब प्रेम का पीलापन ज्ञान की लालिमा में परिवर्तित हो गया, और परिणाम में आनन्द की मस्ती टपकने लगी।

श्राज तीन दिन राम को, जिसके यहाँ श्रानन्द की बादशाहत के सिवा कुछ श्रोर है ही नहीं, तुम्हारे यहाँ माडू. देते हो गये। श्राज तो गद्दी पर बैठता है, श्रोर कहता है कि शपथ है ईश्वर की, सत् की, राम की, कि तुममें से प्रत्येक वही शुद्ध स्वरूप श्रातमा या परम ईश्वर है। जानो श्रपने श्रापको, श्रोर छोड़ो इस दासपन को। तुम्हारा साम्राज्य तो सच्चा है।

> वाइ! क्या ही प्यारा नक्कशा है, श्राँखों का फल मिला; उस सोहने नौजवान का जीना सफल हुशा! महल उसका जिसकी छत पे हैं हीरे जड़े हुए; कौसे-कुज़ हैं व श्रव<sup>र</sup> के परदे तने हए।

१ इंद्र-धनुष | २ मेघ-मगडल |



मसनद श्रुलन्द रेत छत है पर्वत हरा-भरा ; श्रीर शज् देवदार का है चँवर भूलता ।

नगमे मुरीले ॐ के हैं उससे आ रहे; नदियाँ परिंदे याद में हैं सुर मिला रहे।

बेहोशो है हिस है गरचे पड़ा खाल की तरह; दुनिया है उसके पैर के फुटबाल की तरह।

कैसी यह सल्तनत है, ऋदू का निशाँ नहीं; जिस जा न राज मेरा हो, ऐसा मकाँ नहीं।

क्यों दाएँ से श्रीर बाएँ से मुझ जायँ न श्राँखें ; जब रंग हो दिलख्वाह तो जुझ जायँ न श्राँखें ।

ॐ श्रानन्द! ॐ श्रानन्द!! ॐ श्रानन्द!!!

१ विश्रान्ति का स्थान । २ उच । ३ श्रासन । ४ वृत्त । ५ ध्वनि । ६ पत्ती । ७ निश्चेष्ट अवस्था । ⊏ रात्रु । ३ स्थान ।

# भारत की वर्तमान आवश्यकताएँ

(इस पत्र को स्वामी राम ने कैलोफ़ोर्निया के 'शास्ना'-नामक भरने से स्वामी शिवगुणाचार्यजी, शांतिश्राश्रम, मथुरा के नाम भेजा था)

राम की कुटी की खिड़की के वाहर शुद्ध-स्वच्छ वर्फ के सुन्दर दुकड़े बहुत वेग से गिर रहे हैं, इनकी शोभा बहुत ही अपूर्व है। सब पहाड़ बिलकुल 'शुश्ता' हो रहा है, अर्थात् पहाड़ के चारो और खेत, निर्मल और मनोहर वर्फ-ही-वर्फ दिखाई पड़ती है। राम ने अभी 'विकासवाद' की एक नई पुस्तक पढ़कर रख दी है।

त्वीनता, प्रतिष्ठा या लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा प्रायः लोगों को सत्य के मार्ग से विमुख रखती है। इस प्रकार की इच्छा को एक श्रोर छोड़कर श्रोर मस्तिष्क को साम्य-श्रवस्था में रखकर—श्र्थात् न उदासी में निराश होकर श्रोर न श्रात्म-प्रशंसा के बादलों में उड़कर—यदि हम भारतवर्ष की वर्तमान श्रांसा के बादलों में उड़कर—यदि हम भारतवर्ष की वर्तमान श्रांचनीय दशा से हमारी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें एक ही पवित्र भूमि में रहने के संबंध या बंधन की बिलकुल परवाह नहीं होती। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हममें पड़ोसी के प्रेम का शोचनीय श्रभाव है। धार्मिक संप्रदायों ने सच्चे मनुष्यत्व को श्रोर इस भाव को कि हम सब एक ही राष्ट्र के श्रंग हैं, ढक दिया है।

अमेरिका में भी यदि अधिक नहीं तो हिन्दुस्तान के बरावर तो अवश्य ही पन्थ और मार्ग हैं। परन्तु उन थोड़े-से ओक्ठे



सतवालों को छोड़कर, जिनकी जीविका उनके पन्थ पर निर्भर है, वाक़ी सब लोगों में कैथोलिक, मैथोडिस्ट और प्रेसबिटेरियन इत्यादि मत-मतांतरों का भाव देश-बंधुता के भाव को न कभी हटाता है, न अपने अधीन करता है। ठीक-ठीक और सत्य कहते हुए यह मानना पड़ेगा कि नाम-मात्र का धर्माभिमान अमेरिका के लोगों में स्वाभाविक मनुष्यता किंवा प्राणि-मात्र पर द्या का लोप नहीं कर देता, जैसा कि भारत में होता है। हिन्दुस्तान में मुसलमानों को हिंदुत्रों के साथ एक ही जगह रहते हुए पीढ़ियों पर पीढियाँ व्यतीत हो गई, परंतु हिंदुस्तान में अपने पड़ोस में रहनेवालों की अपेद्या वह दिच्या योरप के तुर्कों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। एक बालक जो हिन्दू-बाप के रक्त-मांस से बना है, ज्योंही ईसाई हो जाता है, त्योंही वह एक गली के कते से भी ज्यादा अपरिचित बन जाता है। मथुरा का एक कट्टर द्वेतवादी वैष्णव दिल्ला के एक द्वेतवादी वैष्णव के लाभ के लिये और अपने ही नगर के एक अद्वैतवादी वेदान्ती का मान भंग करने के लिये क्या नहीं करता ? यह सारा दोष किसका है ? सब पन्थों के पत्तपात श्रीर खोखले ज्ञान का, जो सब जगह एक-सा है। इस ऋँगरेजी कहावत का कि "शत्रु साथ-साथ रहते हैं", वर्तमान भारत की दशा के लिये आरोप करना गलत न होगा। यहाँ एक-राष्ट्रीयता का विचार-मात्र भी एक अर्थहीन कल्पना हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका स्पष्ट कारण मरे हुए मुदाँ की मुद्दी लकीरों से अंधे होकर फ़क़ीर हो जाना और उट-पटाँग पत्तपातों की, जो धर्म के पवित्र नामों से पुकारे जाते हैं, घोर दासता है ! या यों कहो कि प्रमाग्ग-पालन का चिकना-चपड़ा नाम देकर आध्यात्मिक आत्मघात करना है!

केवल उदार शिचा, यथार्थ ज्ञान, सप्रयोग परीच्चए अथवा

दार्शनिक विचार-पद्धित के अभ्यास से ही यह असत्य कल्पना दूर हो सकती है, और कोई मार्ग नहीं। आधुनिक शास्त्र-शोधन से निकले हुए उत्तम और मनुष्य-कर्तव्य सिखानेवाले तत्त्व जिस पंथ या धर्म में न हों, उसे कदापि यह अधिकार नहीं है कि वह अपने भोले भक्तों को अपना शिकार बनावे। प्राचीन काल के बहुत-से धार्मिक तत्त्व और प्रथायें राम के मत से तो केवल उस समय के जाने हुए शास्त्र के नियम और सिद्धांत थे। परंतु वाहरे दुदेंव! वे तत्त्व जो पहले बड़े विरोध से माने गये, फिर इस अधिवरवास के साथ माने गये कि उनको जन्म देनेवाली माता अर्थान् स्वतन्त्र विचार और निद्ध्यासन का गला घोंट दिया गया!

धीरे-धीरे यह अंधिवश्वास इतना बढ़ गया कि एक बालक 'में मनुष्य हूँ', यह सममने के पहले ही अपने को हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई कहने लगा। जब मत-मतांतरों पर चलनेवालों के आलस्य व जड़ता के कारण व्यक्ति विशेष और प्रंथों के प्रमाणों के आधार पर धार्मिक रीति-रवाज माने और स्वीकार किये जाने लगे, और जब स्वयं अभ्यास, मौलिक अन्वेषण, चातुर्यऔर ध्यान इत्यादि—जिससे धर्म-संस्थापकों ने आध्यात्मिक और आधिमौतिक प्रकृति तथा उसके नियमों का दत्तता के साथ अध्ययन किया था—लोप होने लगे, तव सृष्टि के नियमानुसार धर्म की अवनित आरंभ हो गई। शनैः-शनैः ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश अथवा वैदिक यज्ञों के असली उद्देश्यों को तिलांजिल दी जाने लगी और उन मत-मतांतरों के चलानेवालों के नामों की पूजा बड़ी श्रद्धा से होने लगी। केवल इतना ही नहीं हुआ, बरन देह (शव) की पूजा करने की अभिलाण से देही (शिव) का हनन कर दिया गया।



ईसा, मुहम्मद, व्यास, शंकर इत्यादि सत्यनिष्ठ और निष्कपट महात्मा थे। उन्होंने प्रकृति-रूपी मृल-प्रनथ के अनंत ज्ञान का अध्ययन करके इधर-उधर का थोड़ा बहुत (अपूर्ण) ज्ञान प्राप्त किया और अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म-प्रंथ लिखे। किनु उनके अनुयायी उन्हें पैसम्बर या अवतार का भूठा नाम देकर तथा उनके प्रंथों की वाणी को "आदि सत्य, युगादि सत्य, है सत्य हो भी सत्य" मानकर उसकी व्याख्या करते हैं, जो निश्चय हो प्रकृति के मूल-प्रंथ के विरुद्ध (असत्य और अपूर्ण) है, और एसा करके वे अज्ञान-वश अपने गुरु और उनके प्रंथ का अपमान करने-कराने का कारण होते हैं।

कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समभ में किसी मकान का वाना या नक्शा उस समय तक नहीं खाता जब तक कि मकान बनकर उनके सामने तैयार न हो जाय। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके ध्यान में वर्तमान काल अथवा भूत काल से एक परमाणु भी आगे बढ़ने का विचार नहीं आता। परन्तु आशा की जाती है कि ऐसे लोगों की संख्या भारतवर्ष में बहुत न्यून होती जाती है। वर्धनशील वेदान्त (Dynamic Vedant) का अभिप्राय जैसा राम ने समभा है, यह है कि लोगों की दुलमुलयकीनी, अशांति और चंचलता दूर कर दे और उनको स्वामाविक ऐश्वर्य, एकता और विश्व-प्रेम का अनुभव करा दे तथा खामाविक भेद-भावों से एक स्थायी व स्वामाविक मेल प्राप्त करा दे। ऐसे वेदान्त की किस देश में आवश्यकता नहीं है ? भारतवासियों को तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रेम और प्रकाश को फैलाने के लिये राम एक चैतन्य मठ (जीवन-संस्था) खोलने के लिये प्रस्ताव करता है, जिसका विशेष विवरण छोड़कर संत्रेप वर्णन यह है—

### संज्ञेप वर्णन या मसौदा

इस मठ में पहले भिन्न-भिन्न धर्मों श्रोर दर्शनों का तुलना-धर्म श्रोर दर्शन समक श्रध्ययन किया जायगा। श्रभ्यासियों को प्राचीन श्रोर श्रवीचीन धर्मों श्रोर दर्शनों को न्यायकारी या साची की भाँति पच्चपात-रहित होकर श्रध्ययन करने में सहायता दी जायगी। हरएक विद्यार्थी को स्वयं श्रपनी योग्यता के श्रतुसार धार्मिक श्रोर दार्शनिक श्रंथों का श्रध्ययन करना पड़ेगा श्रोर यदि श्रावश्यकता होगी, तो कोई श्रध्यापक श्रवश्य सहायता देगा। सायंकाल के समय सम्पूर्ण सभा के सम्मुख उस विद्यार्थी ने जो कुछ दिन भर में पढ़ा है, या पढ़ते



समय जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुए हैं, उन सबका संद्गित वर्णन करना पड़ेगा। इन संद्गित वृत्तांतों को सुनकर हर रात्रि को राम की देख-रेख में एक शांति-पूर्ण विवेचनात्मक बार्जालाप इस अभिप्राय से हुआ करेगा कि जिन विषयों को मठ के भिन्न-भिन्न सभासदों ने अध्ययन किया है, उनका समन्वय किया जाय। इस प्रकार आपस में मेल और प्रेम बढ़ेगा और हरएक सभासद दूसरे सभासदों के मानसिक परिश्रम से लाभ छठावेगा, और उसके बढ़ले में अपने मानसिक परिश्रम के फल को सबके सम्मुख उपस्थित करेगा। वर्तमान आवश्यकतानुसार इकट्टे होकर एकसाथ काम करने से मानसिक कार्य-इमता का अधिक प्रचार होगा और सची संस्कृति का विकाश होगा।

नये प्रवेश हुए विद्यार्थियों को धर्म और दर्शन की सहायता
से, जिसकी माँग भारतवर्थ में बहुत है, सहयोग
पदार्थ-विद्या शिचा-पद्धित (आपस में भिल-जुलकर पढ़ने की
शैली) का खाद चखाया जायगा और फिर पदार्थ-विद्या की
शिन्न-भिन्न शाखायें, अर्थात् वनस्पित-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, विद्युत्-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, खगोल-शास्त्र आदि भी उनके
पाठ्य-क्रम में सम्मिलित किये जायँगे। इन विद्याओं को उनके
अभ्यास-क्रम में प्रवेश कराते ही एक पुस्तकालय और रसायन-अयोगशाला, वेधशाला और इस प्रकार के बहुत-से दूसरे भवन
स्थापित हो जायँगे।

इस मठ में उपर्युक्त पदार्थ-विद्यात्रों के प्रचार करने का वह उद्देश्य है कि कुछ भारी धार्मिक भ्रम-भ्रांतियों का निवारण हो जाय और लोगों की शक्ति अधिक लाभदायक व बुद्धि-पूर्ण दिशा में लगाई जा सके। इस मठ में पदार्थ-विद्या का पठन-पाठन धार्मिक भाव के साथ होगा। पदार्थ-विद्या, शिल्प तथा और-और

काम भी, जो देखने में लोकिक प्रतीत होते हैं, यहाँ इस उद्देश्य से सीखे-सिखाए जायँगे कि वेदान्त के भाव से सांसारिक काम-काज किस प्रकार किये जायँ। कहा जाता है कि अगेसिज, जो भौतिक शास्त्र का एक बड़ा भारी पंडित था, अपनी प्रयोगशाला को गिरजाघर से कम पुनीत नहीं समभता था और न किसी भौतिक तत्त्व को एक नैतिक तत्त्व से कम पवित्र समभता था। प्रकृति के भिन्न-भिन्न प्राणियों में सम-श्रेणिकता का पता लगाना और नानात्व में एकत्व का परिदर्शन करना उसके समीप परमात्मा के गुणों को पुन:-पुन: चिंतन करना था।

अवसर प्राप्त होने पर इस मठ में एक तीसरा विभाग कला-कौराल और शिल्प-विद्या का भी खोला कारीगरी और शिल्प जायगा, जिसकी न्यूनता के संबंध में इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्रमेरिका श्रीर योरप के कई वड़े-बड़े विश्वविद्यालय जैसे यल, हार्बर्ड, स्टेनफोर्ड, शिकागो श्रादि निजी विश्वविद्यालय हैं। बड़े शोक की बात है कि भारतवासी श्रव भी श्रपनी शिचा के लिये श्रावश्यकताश्रों की श्रोर किंचित् ध्यान नहीं देते श्रीर सरकारी शिचा-प्रणाली की बेहूदा नक़ल में लगे हुए हैं।

इस चैतन्य मठ में, जिसका राम ने प्रस्ताव किया है, परमा श्रास्तिक श्रीर घोर नास्तिक प्रंथों का स्वागत किया जायगा श्रीर उनके गुण-दोष का विवेचन वैज्ञानिक साम्य-दृष्टि से किया जायगा। "सत्य, संपूर्ण सत्य श्रीर केवल सत्य" यही इस मळ का मूल-मंत्र होगा।

1 %

!! مثد

ا!!! من



## नकृद् धर्म

( श्रवटूबर १६०५ में ग़ाज़ीपुर में दिया हुन्ना व्याख्यान ) सत्यमेव जयते नानृतम् । ( मुण्डकोपनिषद् )

हमारे वेद में लिखा है कि जय सत्य की ही होती है, भूठ की कभी नहीं। साँच को आँच नहीं। दरोग को करोग नहीं। जहाँ कहीं दुनिया में ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, धर्म ही उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैं कि लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है छौर वह पतित्रता है। जहाँ विष्णुजी अर्थात् सत्य होगा, वहीं लद्दमी होगी। इसको और किसी की परवाह नहीं। ऐश्वर्य किसी भूगोल की सीमा के आश्रित नहीं, अर्थात् किसी स्थान विशेष में बँधा हुआ नहीं। जो लोग योरप, अमेरिका आदि की उन्नति का कारण वहाँ का शीतल जल-वायु बताते हैं, या जो अन्य देशों की अवनति का कारण वहाँ की चौहद्दी से संबंधित करते हैं, वे भूल करते हैं। अभी दो हजार वर्ष नहीं हुए कि इँगलैंड के निवासी रोम आदि देशों में गुलाम वने विकते थे। आज इँगलैंड इतने बड़े देशों का राज्य कर रहा है। क्या इँगलैंड अपनी पुरानी चौहदी से भागकर कहीं आगे निकल गया है ? पाँच सो वर्ष पहले अमेरिका पृथ्वी के उसी स्थान पर था जहाँ आज है, किन्तु तव से अब तक वहाँ के निवासियों की अवस्था के भेद का अनुमान कीजिए। रोम, यूनान, मिस्र श्रीर हमारा भारतवर्ष त्राज वहीं तो हैं, जहाँ उन दिनों थे, जब कि समस्त पृथ्वी में इनकी विद्या और वैभव की धाक वँधी थी। वैभव (ऐश्वर्य)

देशों और व्यक्तियों की परवाह नहीं करता। जो लोग सत्य पर चलते हैं, केवल उन्हीं की जय होती है। और जब तक सत्य-धर्म पर चलते रहते हैं, उनकी विजय बनी रहती है।

प्यारे! ज्ञमा करना, राम आपका है और आप राम के हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। पूरे प्रेम के साथ सामने आओ। जो कुछ हम कहेंगे, प्रेम से कहेंगे, किन्तु खुशामद नहीं करेंगे। प्रेम यह चाहता है कि मनुष्य खुशामद न करे। राम जापान में रहा, अमेरिका में रहा, योरप के कई मुल्क भी देखे, पर जहाँ जय देखी, सत्य की देखी। अमेरिका जो उन्नति कर रहा है, धर्म पर चलने से कर रहा है। धर्म पर किसी का टेका (इजारा) नहीं। प्रत्येक स्थान में यह आचरण में आ सकता है। धर्म दो प्रकार का है, एक नकर, दूसरा उधार। यह एक दृष्टांत से स्पष्ट होगा।

एक मनुष्य ने कुछ धन जमीन में गाड़ रक्खा था। उसके लड़के को मालूम हो गया। लड़के ने जमीन खोदकर धन निकाल लिया, श्रोर खर्च कर डाला। किन्तु तोलकर उतने ही वजन के पत्थर वहाँ रख छोड़े। कुछ दिन के वाद जब बाप ने जमीन खोदी श्रोर रूपया न पाया, तो रोने लगा—"हाय! मेरी दौलत कहाँ गई?" लड़के ने कहा—"पिताजी, रोते क्यों हो? श्रापकों उसे बर्ताव में तो लाना ही न था। श्रीर रख छोड़ने के लिये देख लो, उतने ही तोल के पत्थर वहाँ मौजूद हैं।"

बराये निहादन चे संगो चे ज़र।

श्रर्थात् रख छोड़ने के लिये जैसे पत्थर वैसे सोना ।

धार्मिक वाद-विवाद और मगड़े जो होते हैं, वे नक़द धर्म पर नहीं होते, उधार धर्म पर होते हैं। नक़द धर्म वह है जो मरने के बाद नहीं, किन्तु वर्तमान जीवन से सम्बन्ध रखता है; उधार धर्म एतवारी अर्थात् अन्ध-विश्वास पर निर्भर होता है।



उधार धर्म कहने के लिये हैं, नक़द धर्म करने के लिये। यह धर्म का भाग जो नक़द हैं, उस पर सब धर्म सहमत हैं। "सत्य बोलना, विद्या-ऋध्ययन करना और उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, पर-धन वा पर-स्त्री को देखकर अपना चित्त न बिगाड़ना, संसार के लालच और धमिकयों के जादू में आकर वास्तविक स्वरूप (जाते-मुतलक़) को न भूलना, दृढ़ चित्त और स्थिर स्वभाव होना, इत्यादि-इत्यादि।" इस नक़द धर्म पर कहीं दो मत नहीं हो सकते। उधार के दावे वाद-विवाद करने की प्रीति रखनेवाले लोगों को सौंपकर स्वयं वर्तमान कर्तव्य नक़द धर्म पर चलनेवाले ही उन्नति और वैभव को पाते हैं। इस बात का अनुभव अन्य देशों में जाने से हुआ।

भारतवर्ष श्रौर श्रमेरिका में क्या भेद है ? यहाँ दिन है, तो वहाँ रात है । जन दिनों हिन्दुस्तान का सितारा ऊँचा था, श्रमेरिका को कोई जानता भी न था। श्राज श्रमेरिका उन्नित पर है, तो भारतवर्ष की कोई पृष्ठ नहीं। हिन्दुस्तान में वाजार श्रादि में रास्ता वाई श्रोर चलते हैं; वहाँ दाई श्रोर। पूजा श्रौर सत्कार के समय यहाँ जूता उतारते हैं; वहाँ टोपी। यहाँ घरों में राज्य पुरुषों का है; वहाँ क्षियों का। इस देश में यह शिकायत है कि विधवा ही विधवा हैं; उस देश में कुमारी ही कुमारी श्रिक हैं। हम कहते हैं, "पुस्तक मेज पर है"; वे कहते हैं "पुस्तक पर मेज है"— "book on the table." हिन्दुस्तान में गधा श्रौर उल्लू मूर्बता का चिह्न हैं। इस देश में गधा श्रौर उल्लू मलाई श्रौर बुद्धिमत्ता के चिह्न हैं। इस देश में जो पुस्तक लिखी जाती है, वह जब तक श्राधी के लगभग पहले के विद्वानों के प्रमाणों से न भरी हो, उसका कुछ सम्मान नहीं

होता; उस देश में पुस्तक की सारी वार्ते नवीन न हों, तो उसकी कोई कर ही नहीं। यहाँ किसी को कोई लाभदायक वात मालूम हो जाय, तो उसे छिपाकर रखते हैं; वहाँ उसे छापेखानों द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ अधर्म की रुढ़ियों की उपासना अधिक है; वहाँ नक्कद धर्म बहुत है। हमारे यहाँ इस वात में वड़ाई है कि ख्रौरों से न मिलें, अपने ही हाथ से पकाकर खायँ और सब से अलग रहें; वहाँ पर जितना औरों से मिलें, उतनी ही बड़ाई है। यहाँ पर अन्य देशों की भाषा पढ़ना दोष पूर्ण समका जाता है ("न पठेन् यावनीं भाषाम्"); वहाँ जितना अन्य देशों की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उतना ही अधिक सम्मान होता है।

जब राम जापान को जा रहा था, तो जहाज पर अमेरिका का एक वयोवृद्ध प्रोफेसर मित्र वन गया। वह रूसी-भाषा पढ़ रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ग्यारह भाषायें वह पहले भी जानता है। उससे पूछा गया—"इस आयु में यह नवीन माषा क्यों सीखते हो?" उसने उत्तर दिया—"में भूगर्भ-शास्त्र (Geology) का प्रोफेसर हूँ। रूसी-भाषा में भूगर्भ-शास्त्र की एक अनोखी पुस्तक लिखी गई है, यदि मैं उसका अनुवाद कर सक्ँगा, तो मेरे देश-वासियों को अत्यन्त लाभ पहुँ चेगा। इसलिये रूसी-भाषा पढ़ता हूँ।" राम ने कहा—"अब तुम मौत के निकट हो, अब क्या पढ़ते हो? अब ईश्वर-सेवा करो, तर्जु मा करने में क्या धरा है ?" उसने उत्तर दिया—"लोक-सेवा ही ईश्वर-सेवा है—

बंदा हूँ बेख़ुदा मैं, बंदे मेरे ख़दा हैं।

इसके साथ यदि यह भी मान लिया जाय कि इस काम को करते-करते मुक्ते नरक में जाना पड़े, तो मैं जाऊँगा, इसकी



कुछ परवाह नहीं। अगर मुफे घोर नरक के दुःख मिलते हैं, तो हजार जान से भी क़बूल हैं, यदि भाइयों को सुख और लाभ मिल जाय। इस जीवन में सेवा के आनन्द का अधिकार मैं मौत के उस पार के डर से नहीं छोड़ सकता।"

> गुज़श्ता ख्वाबो त्रायन्दा ख़यालस्त ; गुनीमत दाँ हमीं दम रा कि हालस्त ।

भावार्थ-भूत-काल स्वप्न है, श्रीर भविष्य-काल श्रनुमान है; श्रीर वह समय जो वर्तमान है, उसे ग्रनीमत समभ ।

यही नक़द धर्म है। भगवद्गीता में वड़ी सुन्दरता से आज्ञा दी है कि

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। (२,४७) श्रर्थात् कर्म तो करते द्दी जाश्रो, परन्तु फल पर दृष्टि मत रक्लो। लॉर्ड मेकाले की प्रार्थना थी कि मैं मरूँ तो पुस्तकालय में सरूँ। मैं मरूँ, तो प्यारे की गली ही में मरूँ।

> दफ़न करना मुभको कूए-यार में ; कबे बुलबुल की बने गुलज़ार में ।

भावार्थ-मेरे प्यारे की गली में मुक्ते गाइना, क्योंकि बुलबुल पत्ती की समाधि बाग में ही बनती है।

मरं तो कर्तव्य-पालन करते-करते मरें, युद्ध-चेत्र में मरें। हिम्मत, आनन्द और उत्साह के साथ प्राण त्याग करें।

एक मनुष्य वारा लगाता था। किसी ने पूछा—"वूढ़े मियाँ, चया करते हो ? तुम क्या इसके फल खात्रोगे ? एक पाँव तो तुम्हारा मानो पहले ही क़ब्र में है, क्या तुमको वह कक़ीर की बात याद नहीं है—

> धर बनाऊँ ख़ाक इस दहशत-कदा में नासिहा! आये जब मज़दूर, मुक्को गोर-कन याद आ गया ?"

भावार्थ — ऐ उपदेशक ! इस भवंकर संसार में क्या ख़ाक घर बनाऊँ ! जब मज़दूर आये, तो सुक्ते कब खोदनेवाले याद आ गये।

माली ने उत्तर दिया—''श्रौरों ने बोया था, हमने खाया; हम बोयोंगे, श्रोर खायेंगे।'' इसी प्रकार संसार का काम चलता है। जितने महापुरुष हो गये हैं, ईसा, मुहम्मद इत्यादि, क्या इन महापुरुषों ने उन वृत्तों का फल स्वयं खाया था, जो वे बो गये? कदापि नहीं। इन महापुरुषों ने तो केवल श्रपने शरीरों को मानो खाद बना दिया, फल कहाँ खाये? जिन वृत्तों का फल शताब्दियों के बाद लोग श्राज खा रहे हैं, वे उन ऋषियों की खाक से उत्पन्न हुए हैं। यह सिद्धान्त ही धर्म का वास्तविक प्राण है। यही नियम उस प्रोफेसर के श्राचरण में पाया गया, जो रूसी-भाषा पढ़ता था।

#### परिश्रम से संकोच नहीं

जिस समय राम जापान से अमेरिका को जाता था, जहाज में कोई डेढ़ सौ जापानी विद्यार्थी थे, जिनमें कुछ अमीरों के घराने के भी थे। पर उनमें शायद ही कोई ऐसा था, जो अपने घर से रूपया ले चला हो। अधिकांश उनमें ऐसे थे कि जहाज का किराया भी उन्होंने घर से नहीं दिया था। कोई उनमें से धनाट्य यात्रियों के बूट साफ करने पर, कोई जहाज की छत के तखते धोने पर, कोई ऐसे ही अन्य छोटे कामों पर नौकर हो गये थे, और जहाज का खर्च इस प्रकार पूरा कर रहे थे। पूछने से उनका यह विचार पाया गया कि अपने राष्ट्र का धन विदेशों में जाकर क्यों खर्च करें ? जहाज का किराया भी जहाज, का काम करके देते हैं। अमेरिका में जाकर इनमें से कुछ विद्यार्थी तो अमीरों



के घरों में दिन भर मेहनत-मजदूरी करते थे, और रात को नाइट-स्कूलों में पढ़ते थे, और कुछ रेल की सड़क पर या बाजारों में रोड़ी कूटने पर या किसी और काम पर लग गये। ये लोग गरिमयों में मजदूरी करते थे और जाड़ों में कॉलेज की शिज्ञा पाते थे।

पये इत्म चूँ शमग्र बायद गुदाखत । श्रर्थात विद्या के लिये मोम बत्ती की भाँति पिघलना चाहिए। इसी प्रकार सात-आठ वर्ष रहकर अपने दिमारा को अमेरिका की विद्या तथा कला-कौशल से और अपनी जेवों को अमेरिका के रुपये से भरकर ये जापानी विद्यार्थी अपने देश में वापस त्राते हैं। प्रत्येक जहाज में बीसियों श्रीर कई बार सैकड़ों जापानी अमेरिका इत्यादि को जाते रहते हैं, हजारों विलक लाखों जापानी प्रतिवर्ष जहाजों में जर्मनी व अमेरिका को जाकर वहाँ से विद्या प्राप्त करके वापस त्राते हैं। इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। पचास वर्ष हुए, जापान भारतवर्ष से भी नीचा था। त्राज योरप से बढ़ गया। तुम्हारा हाथ ख़ब गोरा-चिट्टा है और उसका रुधिर बिलकुल साफ है, अगर कलाई पर पट्टी बाँघ दोगे, तो हाथ का रुधिर हाथ ही में रहेगा, शरीर के और भागों में नहीं जायगा, किन्तु गन्दा हो जायगा और हाथ सूख जायगा। इसी प्रकार जिल देशों ने यह कहा कि हम ही उत्तम हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही बड़े हैं, हम म्लेच्छों या काफिरों से क्यों सम्बन्ध रक्खें, और अपने आप को अलग-थलग कर लिया, उन्होंने अपने आप पर मानो पट्टी वाँधकर अपने तई सुखा लिया। प्रसिद्ध कहावत है-

बहता पानी निरमला, खड़ा सो गन्दा होय।



त्रावे-दिश्या बहे तो वेहतर ; इन्साँ रबाँ रहे तो वेहतर।

श्चर्यात् नदी का जल बहता रहे, तो श्रच्छा श्रीर मनुष्य चलता रहे, तो उत्तम है।

यदि विचार से देखा जाय, तो मालूम होगा कि जिन देशों ने उन्नति की है, चलते ही रहने से की है। अमेरिका के लोगों की स्थिति इस विषय में देखिए। श्रीसतन् ४४००० श्रमेरिकन प्रतिदिन पैरिस में रहते हैं, भंड-के-भंड आते हैं और जाते हैं। कोई जरा-सा नवीन आविष्कार या नई चीज , फ्रांस में देखी, तो भट अपने देश में पहुँचा दी। प्राचीन विद्याओं और कला-कौशलों के सीखने में कोई कमी नहीं। हर मौसम अर्थात् शरद्-ऋतु में कोई =0,000 अमेरिकन मिस्र में आते-जाते हैं। मीनारों को देखते हैं। ४० की सदी अमेरिकन सारी दुनिया घूम चुके हैं। इस तरह ये लोग जहाँ विद्या होती है, वहाँ से लाकर अपने देश में पहुँ चा देते हैं। जर्मनीवालों की भी यही दशा है। अमेरिका से आते समय राम जर्मन जहाज पर सवार था। उसमें लगभग तीन सौ मनुष्य फर्र्ट क्रास के यात्री होंगे। उनमें प्रोफेसर, ड्यू क, बैरन, श्रीर सौदागर लोग शामिल थे। दिन के समय साधरणतः राम जहाज की सब से ऊँची छत पर जाकर बैठता था, एकान्त में पढ़ता-लिखता था या ध्यान-विचार में लग जाता था, किन्तु जर्मन लोग जहाज के ऊपर छत पर चढ़कर राम को नीचे लाते थे और राम के व्याख्यान कराते थे। राम को विदेशी सममकर उसके साथ काफिर या म्लेच्छ का वर्ताव तो न था, किन्तु यह ख्याल था कि जितना भी ज्ञान इस विदेशी से मिल सकता है, ले लें। संयुक्त-प्रदेश अमेरिका में सब से पहला नगर जो राम ने देखा, वह सियाटल वाशिंग्टन है। वहाँ वाशिंग्टन युनिवर्सिटी ने



राम को हिन्दू-दर्शन-शास्त्र पर व्याख्यान देने को निमन्त्रण दिया। व्याख्यान के बाद एक युवक प्रोफेसर से मिलना हुआ, जो अभी-अभी जर्मनी से वापस आया था। राम ने पूछा—"जर्मनी क्यों गये थे?" उसने जवाब दिया—"वनस्पति-शास्त्र और रसायनशास्त्र में अपनी युनिवर्सिटी की जर्मन-युनिवर्सिटियों से तुलना करने गया था।" और साधारण रीति से इसका परिणाम यह सुनाया कि दस वर्ष का समय हुआ, जर्मनी हमसे बढ़कर थी, किन्तु आज हम उससे कम नहीं हैं।

"पीर शो वियामोज" अर्थात वृद्धावस्था पर्यन्त पढ़ते ही जाओ। जान-तोड़ परिश्रम के साथ विदेशियों से सीख-सीखकर

उन लोगों ने विद्या को पाया और बढ़ाया है।

यह विचार ठीक नहीं कि अमेरिका के लोग डालर (रुपया) के दास हैं, बल्कि विद्या के पीछे डालर स्वयं आता है। जो लोग अमेरिकावालों पर यह कलंक लगाते हैं कि उनका धर्म नक़द धर्म नहीं, बल्कि 'नक़दी' धर्म है, वे या तो अमेरिका की वास्तविक स्थिति से अनिभन्न हैं, या नितान्त अन्यायी हैं, और उन पर यह कहावत ठीक वैठती है कि "अंगूर अभी कबे हैं, कोन दांत खट्टे करे।"

केलीफोर्निया में एक स्त्री ने अठारह करोड़ रुपया देकर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसी प्रकार विद्या के बढ़ाने-फैलाने के लिये प्रति वर्ष करोड़ों का दान दिया जाता है। भारतवर्ष की ब्रह्मविद्या का वहाँ इतना सम्मान है कि जैसा वेदान्त अमेरिका में है, वैसा व्यावहारिक वेदान्त भारतवर्ष में आजकल नहीं है। उन लोगों ने यदापि हमारे वेदान्त को पचा लिया है और अपने शरीर और अन्तः करण में खपा लिया है, किन्तु वे हिन्दू नहीं वन गये। वैसे ही हम उनकी विद्या और

कला-कौशल को पचाकर भी अपनी राष्ट्रीयता स्थिर रख सकते हैं। वृत्त वाहर से खाद लेता है, किन्तु खुद खाद नहीं हो जाता। वह बाहर की मिट्टी, जल, वायु, तेज को खाता और पचाता है किन्तु मिट्टी, जल, वायु चादि नहीं हो जाता। जापानियों ने अमेरिका और योरप के कला-कौशल पचा लिए, किन्तु जापानी वने रहे। देवताओं ने अपने कच ( बृहस्पति के पुत्र ) को राचसों के पास भेजकर उनकी संजीवनी-विद्या सीख ली, किन्तु इससे वे राचस नहीं हो गये। इसी तरह तुम योरप और अमेरिका जाकर उनकी विद्या सीखने से ग़ैर-हिन्दू या ग़ैर-हिन्दुस्तानी नहीं हो सकते। जो लोग विद्या को भूगोल की हदवंदी में डालते हैं-"अोह! यह हमारी विद्या है, वह ग़ैर लोगों की विद्या है। ग़ैर लोगों की विद्या के हमारे यहाँ आने में पाप होगा, और हाय! हमारी विद्या और लोग क्यों ले जायँ !" ऐसे विचारवाले लोग अपनी विद्या को घोर अविद्या में वड़लते हैं। इस कमरे में प्रकाश है, यह प्रकाश अत्यंत मनोरंजक और सोहावना है। अगर हम कहें, यह प्रकाश हमारा है, हमारा है, हमारा, हाय ! यह कहीं वाहर के प्रकाश से भिलकर अपवित्र न हो जाय। और इस विचार से अपने प्रकाश की रचा करते हुए हम चिक्नें गिरा दें, परदे डाल दें, किंवाड़ें भेड़ दें, खिड़कियाँ लगा दें, रोशनदान वन्द कर दें, तो हमारा प्रकाश एकदम काकूर हो जायगा, नहीं-नहीं, काली कस्तूरी हो जायगा, अर्थात् अँघेरा ही अँघेरा फैल जायगा। हाय! हम लोगों ने भारतवर्ष में यह ग़लत पालिसी क्यों स्वीकार कर ली।

हुव्युव्वतन त्राज़ मुल्के-सुलेमाँ ख़ुश्तर ; ख़ारे-वतन त्राज़ सुम्युलो-रैहाँ ख़ुश्तर । ऋर्थात् स्वदेश तो सुलेमान के देश से भी प्यारा होता है । स्वदेश का काँटा तो सुम्बुल श्रीर रेहाँ (सुगंधित पौधा श्रीर घास) से भी उत्तम होता है।

ऐसा कहकर स्वयं तो काँटा हो जाना और देश को काँटों का वन वना देना देश-भक्ति नहीं है। साधारएतः एक ही प्रकार के वृत्त जब इकट्टे गुझान मुंडों में उगते हैं, तो सब कमजोर रहते हैं। इनमें से किसी को जरा अलग वो दो, तो बहुत मजवूत और मोटा हो जाता है। यही दशा जातियों की है। कश्मीर के विषय में कहते हैं—

श्चगर फ़िरदोस बर रूए ज़मीनस्त ; इमीनस्तो इमीनस्तो इमीनस्त ।

स्रर्थात् यदि पृथिवी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है। किन्त वे कश्मीरी लोग जो अपने किरदोस ( happy valley ) अर्थात् स्वर्ग को छोड़ना पाप समभते हैं, निर्वलता, निर्धनता और अज्ञानता में प्रसिद्ध हो रहे हैं; और वे वहादुर कश्मीरी पंडित जो इस पहाड़ी स्वर्ग से बाहर निकले, मानो सचमुच स्वर्ग में या गये। उन्होंने, जहाँ गये, अन्य भारतवासियों को हर बात में मात कर दिया। उनमें से सब ऊँचे-ऊँचे पदों पर विराजमान हैं। जब तक जापानी जापान में रहे, निर्वल अौर गिरे हुए थे, किन्तु जब वे अन्य देशों में जाने लगे, वहाँ की वायु लगी, वलवान् हो गये। योरप के निर्धन, गरीव और प्रायः श्रधम स्थिति के लोग जहाजों पर सवार होकर अमेरिका जा बसे। श्रव वे लोग दुनिया की सबसे बिलिष्ठ शक्ति हैं। कुछ भारतवासी भी बाहर गये। जब तक अपने देश में थे, कुछ पृछ न थी; अन्य देशों में गये, तो उन बढ़ी-चढ़ी जातियों में भी प्रथम वर्ग में गिने गये और बहुत असिद्धि प्राप्त की।

. .

पानी न बहे, तो उसमें वू श्रियं ; ख़ंजर न चले, तो मोरचा खाये। गर्दिश से बढ़ा मिहरो - माह का पाया । गर्दिश से फ़लक ने श्रीज को पाया।

जैसे वृत्त सब रकावटों को काटकर अपनी जड़ें उधर भेज देता है जिधर जल हो, इसी तरह अमेरिका, जर्मनी, जापान, इँगलैंड के लोग समुद्रों को चीरकर, पहाड़ों को काटकर, रूपया खर्च करके, सब प्रकार के कप्ट भेलकर वहाँ-वहाँ पहुँचे, जहाँ से थोड़ी बहुत, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त हो सकी। यह एक कारण है उन देशों की उन्नति का। अब और सुनिए।

जाँनिसारी-प्राण-समर्पण

एक जापानी जहाज में कुछ भारतवासी लड़के सवार थे। जहाज में जो इस दर्जे के यात्रियों को खाने को मिला, वह किसी कारण विशेष से उन्होंने नहीं लिया। एक निर्धन जापानी लड़के ने देखा कि ये भारतवासी भूखे हैं। वह सबके लिये दूध और फल आदि ख़रीदकर लाया और उनके सामने रख दिया। भारतवासियों ने पहले तो अपने खभाव के अनुसार उसे अस्वीकार किया और पीछे खा लिया। जब जहाज से उतरने लगे, तो धन्यवाद के साथ वे उन वस्तुओं का मूल्य देने लगे। जापानी ने नहीं लिया। किन्तु रोकर यों प्रार्थना करने लगा कि "जब भारतवर्ष में जाओगे, तो कहीं यह ख्याल न फैला देना कि जापानी लोग ऐसे नालायक

१ दुर्गेथ । २ जंग । ३ भ्रमण । ४ सूर्य । ५ चंद्र । ६ पदनी । ७ भ्रावारा । ८ उँचा पद ।

हैं कि उनके जहाजों पर छोटे दर्जे के यात्रियों के लिये खाने-पीने का यथोचित प्रबन्ध नहीं है।" जरा ख्याल कीजिएगा, एक निर्धन यात्री लड़का, जिसका जहाज के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, वह अपना निज का द्रव्य इसिलये अर्पण कर रहा है कि कहीं कोई उसके देश के जहाजों को भी बुरा न कहे। यह लड़का अपने जीवन को देश से पृथक नहीं मानता। सारे देश के अस्तित्व को व्यावहारिक रूप में अपना अस्तित्व अनुभव कर रहा है। क्या भक्ति है! क्या प्राण-समर्पण है! यह है व्यावहारिक एकता! यह है नकद धर्म! इस व्यावहारिक एकता के विना उन्नित और कल्याण का कोई उपाय नहीं।

मरना भला है उसका जो श्रपने लिये जिये ; जीता है वह जो मर चुका इन्सान के लिये।

श्रापको याद होगा कि जापान में जब जरूरत पड़ी कि रूसियों के बल को रोकने के लिये कुछ जहाज समुद्र में डुबो दिये जायँ, तो राजा मिकाडो ने कहा कि ''में प्रजा में से किसी को विवश नहीं करता, किन्तु जिनको एसे जहाजों के साथ इबना स्वीकार है, वे अपने आप को वालंटियर करें (खुद अपनी इच्छा प्रकट करें) और अर्जियाँ पेश करें । हजारों अर्जियाँ आवश्यकता से भी अधिक एकदम आ गई। अब इनमें चुनाव की ज्रा दिककत थी। किन्तु कुछ जापानी युवकों ने अपने शरीरों से खून निकालकर खून से लिखे हुए प्रार्थना-पत्र पेश किये थे कि वे शीघ स्वीकार हो जायँ। अन्त में रुधिर से लिखी हुई अर्जियों को अधिक मान दिया गया। जब जहाजों के साथ वे लोग इब रहे थे, तो इनमें दो-एक कप्तान यदि चाहते, तो अपनी जान बचा मी

सकते थे। किसी ने कहा—"कप्तान साहव! आप काम तो कर चुके, अब जान बचाकर जापान चले जाओ।" तो मौत की हुँसी उड़ाते हुए कप्तान साहव ने तिरस्कार से उत्तर दिया— "क्या मैंने वापस जाने के लिये यहाँ आने की अर्जी दी थी ?"

ईं जा जुज़ ईं कि जाँ बिस्पारंद चारा नेस्त।
अर्थात् यहाँ सिवा जान देने के कोई ऋौर उपाय नहीं है।
शूर् वीरता का ऋर्थ यह नहीं कि वापस लौटा जाय—

शेर सीधा तैरता है, वक्ते-रफ़्तन आब में। आर्थात् पानी में धारा के अन्दर शेर सीधा तैरता है। यह है नक़द-धर्म, यह है व्यावहारिक वेदान्त। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दिहत पावकः। (गीता २, २३)

मुभको काटे कहाँ है वह तलवार ? दाग़ दे मुभको है कहाँ वह नार ? ग़र्क मुभको कहाँ करे पानी ? बाद में ताव कव सुखाने की ? मौत को मौत आ न जायेगी; कस्द मेरा जो करके आयेगी!

अर्थात् कहाँ है वह तलवार जो मुक्ते मारे ? कहाँ है वह अपिन जो मुक्ते जला दे ? कहाँ है वह जल जो मुक्ते डुवो दे ? कहाँ है वह वायु में शक्ति जो मुक्ते सुखा दे ? मृत्यु जब मेरी अभिलाषा करके आयेगी, तो उसकी ही मृत्यु हो जायगी!

पदार्थ-विद्या की जाँच के लिये अमेरिका में जीवित मनुष्य के काटने की आवश्यकता पड़ी । अनेक नवयुवक अपनी छातियाँ खोलकर खड़े हो गये कि लो चीरो, हमें काटो, इंच- इंच करके हमारे प्राण जायँ, हमें जीते-जी कटना हजार बार मुबारक है, यदि इससे विद्या की उन्नति हो और दूसरों का



कल्याण हो। अब इसे हम प्रेम कहें कि वीरता ? यह है नक़द धर्म, यह है व्यावहारिक वेदांत।

संयुक्त प्रदेश अमेरिका के प्रेसिडेंट एबाहम लिंकन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार जब वह अपने मकान से दरबार को आ रहा था, मार्ग में क्या देखता है कि एक सुअर कीचड़ में फँसा हुआ अधमरा हो रहा है। बहुत ही अयत्न कर रहा है, किन्तु किसी तरह निकल नहीं सकता, और दुःख से चिल्ला रहा है। प्रेसिडेन्ट से देखा न गया। सवारी से उतरकर सुद्यर को बाहर निकाला और उसका प्राण बचाया। सव वस्त्रों पर कीचड़ के छींटे पड़ गये, किन्तु परवाह न की और उसी दशा में दरवार में आया। लोगों ने सबब पूछा, और जब उपर्यु क घटना का पता लगा, तो सबने बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप बड़े दयातु और ईश्वर-भक्त हैं। प्रेसिडेन्ट ने कहा-"वस-वस, अधिक मत बोलो, मैंने दया-मया कुछ नहीं की। छूत की वीमारी की तरह उस सुत्रर के दर्द ने मुकमें अपना असर पैदा किया, अतः मैं तो केवल अपना ही दुःख दूर करने के िलये उसको निकालने गया था।" वाह ! कैसा विश्वव्यापी प्रेम है! कैसी सहानुभूति की एकता है!

ख़ूँ रगे-मजनूँ से निकला, फ़स्द लैली की जो ली।
अर्थात् लैली के शरीर की नस खोलते ही मजनूँ के शरीर
से रुधिर बहने लगा।

कैसी व्यावहारिक एकता है!

पत्ती को फूल की लगा सदमा नसीम का;

शवनम के कतरे आँख से उनकी टपक पड़े।

१ टेस । २ सवेरे की ठंडी इवा। ३ ऋोस ।

जीवित-धर्म ( नक़द धर्म ) का तत्त्व यह है कि तुम समस्त देश की आत्मा को अपनी आत्मा समस्तो । धर्म का यह तत्त्व जिन देशों में व्यवहार में त्राता है, वे उन्नति कर रहे हैं: जिन राष्ट्रों में नहीं आया, वे गिर रहे हैं। अपने देश के विषय में अब एक बात बड़े खेद से कहनी पड़ेगी। इन दिनों हांगकांग में सिक्खों की फौज है, इसके पहले पठानों की फ़ीज थी। हांगकांग में सिक्खों की, (हमें ठीक याद नहीं) शायद एक पोंड प्रत्येक मनुष्य को वेतन मिलता है, श्रीर साधारण फ़ौजी सिक्खों को इससे भी कम, शायद दस रूपया ( दो-तिहाई पौंड ) मासिक वेतन मिलता है । हांगकांग में पठानों को गोरों के बराबर प्रति व्यक्ति शायद तीन-तीन पौंड मिलता था। चीन के युद्ध के समय जब सिक्ख लोग वहाँ गये, तो पठानों का यह तिगुए। से भी अधिक वेतन उन्हें बुरा लगा । ब्रिटिश पार्लामेन्ट में उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजे कि पठानों को तो तीन-तीन पौंड मिलता है, क्यों नहीं हमें त्राजकल के दो-तिहाई पौंड के स्थान पर एक पूरा पौंड मासिक दिया जाता श्रीर उनकी जगह भरती कर लिया जाता ? हिन्दुस्तान की सरकार श्रीर विलायत की सरकार में इन प्रार्थना-पत्रों के घूमने-फिरने के बाद पठानों से पूछा गया कि क्या तुम लोगों को तीन पोंड के बदले एक पोंड वेतन लेना स्वीकार है ? एक पठान ने भी इसको अंगीकार नहीं किया। अन्त में पठानों की सब फीज मौक़फ़ की गई और सब पठान जीविका-रहित हो गये। भोले सिक्खों ने इतना न सोचा कि अन्त में ये पठान भी हमारे ही देश के हैं ? यह सहानुभृति न आई कि इनकी जीविका मारी गई ? यह दया न आई कि भाइयों का गला कट गया ? हाय ईर्ष्या और



देश की फूट ! ये भूखों मरते पठान जीविका की तलाश में अफ्रीका को गये और सुमालीलेंड के मुल्ला के साथ होकर इन्हीं सिक्खों से लड़े। इस युद्ध में विना लड़े ही केवल जल-वायु के कठोर प्रभाव ही से सिक्खों की वह गति हुई जिसका ठिकाना नहीं। लक्कवा हो गया, गर्दनें मुड़ गई, शरीर सूख गये, ज्वर आदि ने निडाल कर दिया। सच कहा है, जो औरों की मौत का उपाय करता है, वह आप ही इस उपाय से मरता है।

करदनी खत्रेश आमदनी पेश ; चाइकन्दा राचाइ दर पेश ।

श्रर्थात् जैसी करनी वैसी भरनी। कूप खने जो श्रीर को, ताको कुश्राँ तयार।

जापान में एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी शिचा पाता था। वह यंत्र-शास्त्र की एक पुस्तक पुस्तकात्त्रय से माँगकर ले आया। आवश्यक लेख या उसके भावार्थ को तो उसने कापी पर उतार लिया, किन्तु मैशीनों के नक़शों या चित्रों की वह नक़ल नकर सका। उसने यह न सोचा कि और लोग भी इस पुस्तक से लाभ उठानेवाले हैं, यह न ख्याल किया कि इस कार्य से मेरे देश की अपकीर्ति होगी, भट पुस्तक से वे पन्ने, जिन पर चित्र थे, काड़ लिए और पुस्तक वापस कर दी। पुस्तक वहुत मोटी थी, भेद न खुला। किन्तु छिपे कैसे ? सत्य भी कभी छिपता है ? एक दिन एक जापानी विद्यार्थी उसके कमरे में आया। मेज पर उस पुस्तक के फटे हुए पन्ने पड़े थे। उन्हें देखकर उसने अफ़सर को स्चना दे दी। और वहाँ नियम हो गया कि अब किसी हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को कोई पुस्तक न दी जाय। इब मरने का स्थान है ! एक तो आपने उस जापानी विद्यार्थी की वात सुनी, जो जहाज

पर हिन्द्स्तानी लोगों के लिये खाना लाया था, और एक इस हिन्दुस्तानी की करतूत देखी। जापानी अपना सर्वस्व दे देने को तैयार है ताकि उसके देश पर कलंक न लगने पाये और हिन्दस्तानी विद्यार्थी अपना स्वार्थ चाहता है, समस्त देश चाहे बदनाम हो या कलंकित ! हाथ शरीर से यह नहीं कह सकता कि मैं अकेला या सबसे पृथक हूँ, मेरा रुधिर और है और सारे शरीर का रुधिर श्रौर । इस भेद-भाव से यह ख्याल उत्पन्न होगा कि हाय ! कमाऊँ तो मैं, श्रीर पले सारा शरीर । इस स्वार्थ-सिद्धि के लिये, हाथ के वास्ते केवल एक ही उपाय हो सकेगा, वह यह कि जो रोटी कमाई है, उसे सारे शरीर के लिये मँह में डालने के बदले हाथ अपनी हथेली पर बाँध ले या नाखूनों में घुसेड़ ले। पर क्या यह स्वार्थपरायणता की चाल लाभदायक होगी ? अलबत्ता एक उपाय और भी है कि शहद की मक्खी या भिड़ से हाथ अपनी उँगलियाँ उसवा ले। इस तरह सारे शरीर को छोड़कर अकेला हाथ स्वयं वहत मोटा हो जायगा। किन्तु यह मोटापन तो सूजन है, बीमारी है। इसी तरह जो लोग राष्ट्र का हित अपना हित नहीं समभते, अपने आपको राष्ट्र से भिन्न मानते हैं, ऐसे स्वार्थियों को सिवा सूजन-रोग के और कुछ हाथ नहीं श्राता। वही हाथ शक्तिमान और विलिष्ट होगा, जो कान, नाक, श्राँख, पैर श्रादि सारे शरीर की श्रात्मा को श्रपनी श्रात्मा मानकर त्राचरण करता है, और मनुष्य वही फले-फूलेगा जो सारे राष्ट्र की जान को अपनी जान मान लेता है।

### श्रमेरिका का कुछ विस्तृत वृत्तान्त

अमेरिका में पहली आश्चर्यजनक बात यह देखी गई कि एक जगह पित तो प्रोटेस्टेंट मत का था और पत्नी रोमन कैथोलिक । चित्त में यह विचार आया कि हमारे भारत में इस प्रकार



के सम्प्रदाय-भेदवाले लोग (जैसे आर्यसमाजी और सनातनधर्मी) एक मोहल्ले में कठिनता से दिन काटते हैं, इन पित-पत्नी का एक घर में कैसे निर्वाह होता होगा ? पूछने से मालूम हुआ कि बड़े प्रेम से रहते-सहते हैं। रिववार के दिन पित पहले पत्नी को उसके रोमन-कैथोलिक गिरजे में साथ जाकर छोड़ आता है, उसके वाद वह स्वयं अपने दूसरे गिरजे में जाता है। पित से बातचीत हुई, तो वह कहने लगा—'जी, मेरी पत्नी के धर्म का प्रश्न तो उसके और परमात्मा के मध्य है। मैं कोन हूँ हस्तचेप करनेवाला ? मेरे साथ उसका व्यवहार विलक्कल पिवत्र है, परमात्मा के साथ उसका व्यवहार विलक्कल पिवत्र है, परमात्मा के साथ उसका हिसाब-किताव वह जाने।" क्या खूव !

श्रमेरिका में राष्ट्रीय एकता के सामने धार्मिक मतभेद की कोई गिनती नहीं। भारतवर्ष का श्रार्यसमाजी हो, सिक्ख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, श्रमेरिका में 'हिन्दू' ही कहलाता है। श्रमेरिकनों के हृद्य में राष्ट्रीय एकता इतनी समा रही है कि वे हमारे यहाँ के इतने भारी मतभेदों के भूल जाने में जरा देर नहीं लगाते। भारतवर्ष के कुछ धर्मानुयायी यदि यह जानते कि श्रन्त में श्रन्य सभ्य-देशों में हमें हिन्दू ही कहलाना है, तो 'हिन्दू' शब्द पर इतने भगड़े न करते श्रीर इस नाम से इतनी घृणा न करते।

उस देश के शिक्तिशाली होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ ब्रह्मचर्य है। वहाँ मनुष्य-बल को व्यर्थ नहीं खोने देते। सामान्यतः २० वर्ष पर्यंत तो लड़के-लड़की को विचार भी नहीं आता कि विवाह क्या वस्तु है। इसका एक कारण विचारपूर्वक देखने से यह मालूम हुआ कि बालक और बालिकाएँ वचपन से इकट्ठे खेलते-कूदते, एक छत के नीचे लिखते-पढ़ते और साथ-साथ रहते-सहते हैं, और फिर साथ ही साथ कॉलेजों में शिक्ता पाते हैं। अतएव आपस में भाई-बहन का-सा सम्बन्ध बना रहता है, और उनके अन्तःकरण शुद्धता और पिवत्रता से भरे रहते हैं। वहाँ लड़िकयों के शरीर लड़कों के शरीरों के समान ही वलवान होते हैं, इसलिये युवावस्था में उनकी सन्तित भी वलवान होती है। यदि पुरुष वलवान है और स्त्री दुर्वल, तो इसका आधा प्रभाव सन्तान पर होगा।

एक बार जिनेवा भील (Lake Geneva) के तट पर जब राम रहता था, एक १३ वर्ष की वालिका तैरते-तैरते तीन मील तक चली गई। किश्ती पीछे-पीछे थी कि यदि डूबने लगे, तो सहायता की जाय, परन्तु कहीं सहायता की आवश्यकता न पड़ी। जब लड़िकयों की यह दशा है, तो भविष्य में उनकी सन्तान क्यों न बलवान होगी ? और जब शरीर खस्थ है, तो मन क्यों न स्वस्थ (पिवत्र) होगा ? उनके ब्रह्मचर्य का और भी एक कारण है। दुर्वलता से पाप होता है, और अजीर्णता से अशुद्धि होती है। जब मेदा ठीक न हो, तो चिन्ता और फिक्र स्वाभाविक ही पीछे लग जाते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वात-बात में कोध आता है। श्रुति में लिखा है कि बलहीन इस आत्मा को नहीं जान सकता—

"नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।" ( मुंडक उप० ३. २.४ )

कमजोर की दाल ईश्वर के घर में भी नहीं गलती। जिसके अन्दर शारीरिक और आत्मिक बल नहीं है, वह ब्रह्मचर्य का कब पालन कर सकता है ? और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य से हीन मनुष्य शारीरिक और आत्मिक बल से रहित हो जाता है।

वहाँ कॉलेजों में क्या स्थिति है ? बी० ए०, एम्० ए० और डॉक्टर ऑफ फिलॉसोफी की उपाधि पाने पर्यन्त विद्यार्थियों



को शारीरिक व्यायाम का शिक्षण साथ-साथ दिया जाता है। युद्ध-विद्या, कृषि-विद्या, लोहारी, बढ़ई तथा थवई का काम वरावर सिखाया जाता है।

मनुष्य के अन्दर तीन बड़े महकमे (कार्यालय) हैं। एक कमेंन्द्रिय, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय और तीसरा अन्तःकरण। इनको अँगरेजी में 'ह'कार से आरम्भ होनेवाले तीन शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। हैंड (Hand—कमेंन्द्रिय), हेड (Head—ज्ञानेन्द्रिय) और हार्ट (Heart—अन्तःकरण)। ज्ञानेन्द्रियों से बाहरी ज्ञान अन्दर जाता है और बाहरी पदार्थ अन्दर असर करते हैं। कमेंन्द्रियों (जैसे हाथ-पैर) से अन्दर की शक्ति बाहर प्रभाव डालती है। कमेंन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रहें और उन्नति करती जायँ, तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान को दूसते जायँ और अन्दर के ज्ञान तथा बल को बाहर न निकालते रहें, तो दशा बैसी ही हो जाती है कि मनुष्य खाता तो रहे, किन्तु उसके शरीर से कुछ बाहर न निकल सके। इसका फल होगा अक्ली बदहज्मी और रूहानी क्रव्ज। यह शिचा नहीं है, रोग है।

श्रमेरिका में साधारण रीति से युनिवर्सिटी की शिक्षा का यह मन्तव्य श्रोर उद्देश्य है कि स्वदेश की वस्तुएँ काम में लाई जायँ, श्रुर्थात् जमीन, खिनज, वनस्पित श्रोर श्रन्य पदार्थ इत्यादि का उपयोग श्रोर श्रधिक मूल्यवान् बनाना मालूम हो जाय । जितने कला-कौशल सिखाये जाते हैं, वे प्रत्यच्च व्यवहार में उपयोगी श्रोर लाभदायक होते हैं। कोई विद्यार्थी रसायन-शास्त्र व्यर्थ नहीं पढ़ेगा, यदि उसको रसायन-शास्त्र को व्यावहारिक उपयोग में लाने की कला भी साथ न सीखना हो। एक धार्मिक कॉलेज में राम का व्याख्यान हुआ।

व्याख्यान के बाद कॉलेज के लोगों ने अपनी जंगी क्रवायद दिखलाई, धौर कॉलेज के सैनिक जय-घोषों से व्याख्यानदाता का स्वागत किया। राम ने पूछा—"यह क्या ? कॉलेज तो धार्मिक और शिचा सैनिक ?" प्रिन्सिपल साहव ने उत्तर दिया—"धर्म के अर्थ हैं, देह और देहाध्यास को हजरत ईसा के समान सलीब पर चढ़ा देना और श्रहं-भाव को मिटा देना, जान को देश के लिये हथेली पर उठाये फिरना। यह प्राग्य-समर्पण और सची श्रूरवीरता की स्पिरिट सैनिक शिचा से श्राती है।"

अब चित्त की कोमलता और अन्तः करण की शुद्धि की शिक्ता की दशा देखिए। एक विश्वविद्यालय में राम गया, जो केवल विद्यार्थियों और अध्यापकों की कमाई से चल रहा था। विद्यार्थी वहाँ कीस आदि कुछ नहीं देते हैं, और अन्य विषयों की शिक्ता के साथ-साथ वे अध्यापकों के अधीन कॉलेज की जमीन या यंत्रों पर काम भी करते हैं। अध्यापक नवीन-नवीन प्रयोग श्रौर श्राविष्कार करते हैं श्रोर विद्यार्थियों को करना सिखाते हैं। जमीन की अनोखे ढंग की और निराली पैदावार तथा नवीन कारीगरी की आमदनी से सब खर्च निकल आते हैं। राम की उपस्थिति में एक कमरे में विद्यार्थियों का आपस में भगड़ा हो पड़ा। प्रेसिडेन्ट के पास यह मुक़दमा गया। प्रेसिडेन्ट ने उस कमरे में सब काम बन्द करा दिए और प्यानी बाजा बजाना शुरू करा दिया। १४ मिनट में मुक़दमा फैसल हो गया श्रीर अपने आप शांति हो गई। वाह! जिनके अन्दर शांति-रस भरा है, उनके अन्दर के मेल और शांति को उकसाने के लिये बाहरी संगीत ही काफी बहाना हो जाता है। श्रीर कैसा प्रवन्ध है; वाय में सतोगुण भर दिया, दिलों की खटपट आफ ही दूर हो गई !



शिकागो विश्वविद्यालय के एक अंडर मेजुएट ने राम के कुछ व्याख्यानों पर नोट लिए, और थोड़े दिनों में अपनी ओर से घटा-बढ़ा के उनकी एक पुस्तक बनाकर विश्वविद्यालय के भेंट की। इस विद्यार्थी को फ़ौरन एक दर्जे की तरक़की दे दी गई। यह नहीं देखा गया कि इसने 'मिल' और 'हेमिल्टन' की पुस्तकों से अपने मस्तिष्क को 'लेटर-बैग' बनाया है कि नहीं। अवश्यमेव सची शिचा का आदर्श यह है कि हम अन्दर से कितनी विद्या बाहर निकाल सकते हैं, यह नहीं कि वाहर से अन्दर कितनी डाल चुके हैं।

राम एक समय वहाँ शास्ता-पर्वत के जंगलों में रहता था। कुछ मनुष्य मिलने आए। उनके साथ एक वारह वर्ष की लड़की भी थी। सब राम के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनते रहे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़की अलग जाकर बैठ गई। जब वापस आई, तो एक काराज पेश किया। यह क्या था? राम का सारा उपदेश, जिसे वह अँगरेजी कविता में पिरो लाई। वाद में यह कविता वहाँ के पत्रों में छप भी गई। वालकों की यह बुद्धि और योग्यता उनको स्वतन्त्र रखने का परिणाम है।

मनुष्य चाहे बचा हो या बूढ़ा, वह बात करनेवाला पशु कहलाता है। वाक्-शिक्त तो सवार है, और पशु-वृत्ति मानो सवारी का घोड़ा। जब हम बालकों की वाक्-शिक्त को प्रेम से समका-कर उनसे काम नहीं लेते, बरन् डाट-डपट और बुरा-भला कहकर उनपर शासन करते हैं, तो मानो पशु-वृत्ति के घोड़े को लाठी के बल से सवार (वाक्-शिक्त) की रानों के तल से निकाल ले जाना है। ऐसी अवस्था में बच्चे के अन्दरवाले को कोध क्यों न आये? बालकों को डाटना केवल पशु-वृत्ति से काम लेना है, और उनमें उस अंश का अपमान करना है,

जिसके कारण मनुष्य संसार में श्रेष्ठ कहलाता है। सख्ती करना या भिड़कना उनके भीतर की श्रेष्ठता का अपमान करना है। विना समभाये या विना कारण वतलाये वालक पर किसी प्रकार की निषेधक आज्ञा करना कि "ऐसा मत करो, वैसा मत करो" उसे उस काम करने की उत्तेजना स्वतः देना है। जिस समय परमात्मा ने हजरत आदम को आज्ञा दी कि "अमुक वृत्त का फल मत खाना" तो उसी निषेध के कारण हजरत आदम के दिल में यह बुरा विचार उत्पन्न हुआ। उस स्वर्गीद्यान (वारोजन्नत ) में हजारों वृत्त थे, किन्तु जब निषेध किया गया कि "यह न खाना", तो स्वतः उसके खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। वहुत ही आवश्यक विज्ञापनों का समाचार-पत्रों में यह शीर्षक होता है—"इसको मत पढ़ना।"

किसी मनुष्य ने एक महात्मा से मन्त्र चाहा। महात्मा ने मन्त्र वतलाकर कहा—"तीन माला जपने से मन्त्र सिद्ध हो जायगा। परन्तु शर्त यह है कि खबरदार! माला जपते कहीं बन्दर का ख्याल न त्राने पाये।" थोड़े त्रानुभव के बाद वह बेचारा साधक महात्मा से त्राकर कहने लगा—"गुरू महाराज! वन्दर मेरे तो कहीं स्वप्न में भी न था, किन्तु त्रापके खबरदार करने से त्राव तो वन्दर का ख्याल मुभे छोड़ता ही नहीं।" चित्त में यह उलटा प्रभाव डालनेवाली शित्ता का डज्ज त्रामेरिका में नहीं है। बालकों की शित्ता वहाँ 'किंडरगार्टन' की पद्धति पर होती है। त्राध्यापक बालकों के साथ खेलते, कूदते, गाते, नाचते, पढ़ाते चले जाते हैं, त्रार बालक हँसी के साथ त्राम्यास करते जाते हैं। उदाहरणार्थ बालकों को जहाज का पाठ पढ़ाना है। एक-एक लकड़ी का जहाज बना हुत्या प्रत्येक बालक की कुरसी के त्रागे रक्ता हुत्या है त्रारे वाँस की फाँकें त्रादि पास धरी हैं,

जिनसे नया जहाज बन सके। बालकों के साथ मिले हुए अध्यापक या अध्यापिकाएँ कहती हैं "हम तो जहाज बनायेंगे, हम तो जहाज बनायँगे।" बच्चे भी देखा-देखी कहने लग पड़ते हैं-- "हम भी जहाज बनायेंगे।" ए लो, सब बैठ गये, एक बालक ने जहाज बना दिया, दूसरे ने सफलता पा ली, फिर तीसरे ने बना लिया। जिस किसी को जरा देर लगी, अन्य बालकों या अध्यापिका ने सहायता दे दी। फिर बालकों ने बड़ी रुचि के साथ अध्यापिका से स्वयं प्रश्न करने शुरू किये। जहाज़ के इस भाग का क्या नाम है ? वह भाग क्या कहलाता है ? अध्यापिका मस्तूल आदि सब का हाल और नाम बतलाती जाती है, और बालक इस प्रकार जहाज के सम्बन्ध की सब बातें मानो अपने आप ही सीख गये। हमारे यहाँ बालक पढ़ते हैं "कील ( Keel ), कील माने जहाज की पेंदी", ऐसा रटते-रटते सर में कील ठुक गई, मगर वालक को ख़बर भी न हुई कि कील क्या चीज है, और जहाज कैसा होता है ? वहाँ 'पदार्थ' की पहचान पहले कराई जाती है, 'पद' ( नाम ) पीछे बतलाया जाता है। यहाँ नाम (पद्) पहले याद कराते हैं, पदार्थ का चाहे सारी आयु पता न लगे। वहाँ बालक प्रश्न करते रहते हैं (जैसा कि सब जगह बालकों का स्वभाव है), श्रीर अध्यापक का कर्तव्य है, उनको पूरे-पूरे उत्तर देते जाना। यहाँ इतने बड़े अध्यापकों को लज्जा नहीं आती कि छोटे-छोटे बचों को प्रश्न पूछ-पूछकर हैरान करते हैं। वह पढ़ना क्या है, जिसमें आत्मिक आनन्द न हो। यहाँ शिज्ञक को देखकर बालकों का मारे भय के प्राण जाता है, वहाँ वालकों का प्रेम जो शिच्नकों से है, माता-पिता से नहीं। जो प्रसन्नता उन्हें पाठशाला में है, घर में नहीं। पाठशालात्रों

में वहाँ फीस नहीं ली जाती, श्रौर पुस्तकें सबको मुफ्त दी जाती हैं।

दुकानों की वहाँ क्या दशा है। शिकागों में राम एक दुकान पर बुलाया गया, जिसके कर्श का चेत्रफल एक तिहाई गाजीपुर से कम न होगा और दुकान के नीचे-अपर पश्चीस मंजिलें श्री। जिस मंजिल पर जाना चाहो, वालाकश (elevator) मट ले जायँगे। हर मंजिल में नवीन प्रकार का माल भरा हुआ। था। करोड़ों के प्राहक प्रतिदिन आते हैं, किन्तु दुकानवालों का वर्ताव सब के साथ एक समान है, चाहे लाख का प्राहक हो, चाहे पाँच पैसे का। मूल्य एक ही होगा जो प्रत्येक वस्तु के अपर लिखा है। उससे कोड़ी कम नहीं, कोड़ी अधिक नहीं। और सबके साथ हँसमुख, यहाँ तक कि जो कुछ भी न खरीदे और दस वस्तुओं के दाम पृछ-पृछकर चला जाय, उसे भी द्वार तक छोड़ने आते हैं, अपने नियमानुसार शिष्टाचार से नमस्कार करते हैं। इस वड़ी दुकान ही पर नहीं, साधारण दुकानों पर भी यही वर्ताव है।

श्रमेरिका, जापान, इँगलैंड, जर्मनी में पुलीस अत्यन्त सभ्य श्रीर प्रजा की सेवक है। प्रजा-रक्तक है, प्रजा-भक्तक नहीं। कुछ श्रोतागण शायद दिल में कह रहे होंगे कि बस बन्द करो, श्रमेरिकन लोगों की बहुत प्रशंसा कर ली। उनके गीत कहाँ तक गाते जाश्रोगे ? क्या हमें श्रमेरिकन बनाना चाहते हो ? इस भ्रांतिवालों से राम कहता है कि क्या भारतवासी श्रमेरिकन बनें ? हर ! हर ! हर ! दूर हो यह विचार जिसके दिल में भी श्राया हो। परे हटा दो यह श्राशा, जिस किसी ने कभी की हो। राम का ऐसा विचार कदापि नहीं हुआ, न होगा। श्रलबक्ता इड्ड बातें उन देशों से लेना हम लोगों के लिये जरूरी हैं। चित्र हम विनाश के प्रहार से बचना चाहते हैं, यदि हमें हिन्दू बने रहना स्वीकार है, तो हमें उनके कला-कौशल यहण करने होंगे, चाहे वे किसी मूल्य पर मिलें। जब राम अमेरिका में रहा, तो सर पर पगड़ी हिन्दुस्तानी थी, किन्तु वाजारों में वर्फ होने के कारण पैरों में जूता उसी देश का था। लोगों ने कहा-"जूता भी हिन्दुस्तानी क्यों नहीं रखते ?" राम ने उत्तर दिया-"सर तो हिन्दुस्तानी रक्खूँगा, किन्तु पाँव तुम्हारे ले लूँगा।" राम तो चित्त से यह चाहता है कि आप हिन्दुस्तानी बने रहकर अमेरिकन आदि से बढ़ जायँ, और यह उन राष्ट्रों से दूर रहते हुए नहीं हो सकता। आज विजली, भाप, रेल, तार इत्यादि देश श्रीर काल को मानो हड़प कर गये हैं। दुनिया एक छोटा-सा टापू वन गई है, समुद्र-मार्ग विध्न-रूप होने के बदले राज-मार्ग हो गया है। जिनको कभी भिन्न देश कहते थे, वे नगर हो गये हैं और पहले के नगर मानो गलियाँ हो रही हैं। आज यदि हम अपने आपको अलग-थलग रखना चाहें और दूसरे राष्ट्रों से भिन्न मानकर अपने ही ढाई चावल की खिचड़ी पकायें, त्राज बीसवीं शताब्दी में यदि हम मसीह से वीसवीं शताब्दी पहले के रीति और रिवाज वर्ते, श्राज यदि हम याश्चात्य देशों के कला-कौशल का मुकावला करना न सीखें, त्राज यदि हम उधार-धर्म के लड़ाई-भगड़े छोड़कर नक़द धर्म को न बर्तें, तो हम इस तरह से उड़ते हैं जैसे विजली और धुएँ से देश श्रीर काल उड़ गये हैं। भारतवासियो ! अपनी स्थिति को पहचानो।

कंचन होवे कीच में, विष में श्रमृत होय; विद्या नारी नीच में, तीनों लीजे सोय। जब भारतवर्ष में ऐश्वर्य था, तो भारतवासियों ने श्रपने को कूप-मंद्रक नहीं बना रक्खा था। जब पुष्कर में यज्ञ हुआ, तो हबशी, चीनी और ईरानी राष्ट्रों के लोगों को निमंत्रण दिया गया। राजसूय यज्ञ के पहले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांडव दूर-दूर के विदेशों में गये। स्वयं रामचन्द्रजी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार ने समुद्र-पार जाने की मर्यादा वाँधी।

दोश अज़ मसजिद सुए मयख़ाना आमद पीरे-मा; चीस्त याराने-तरीकृत बाद अज़ी तदबीरे-मा। अर्थात् कल रात्रि हमारा गुरु मंदिर से मदिरा-गृह में आया। ऐ मर्यादावाले लोगो! अब हमारा क्या कर्तव्य है?

उन दिनों तो भारतवर्ष किसी अन्य देश के अधीन भी न था, किन्तु आज अन्य देशों के कला-कौशल सीखने की इसिलये आवश्यकता है कि इनके विना प्राण जाता है। अतः आज भारतवर्ष यदि जीना चाहे, तो अमेरिका, योरप, जापान आदि बाहर की दुनिया से अपने आपको स्वयं छींक न दे। बाहर की हवा लगने से जान में जान आ जायगी। हिन्दू बाहर जायँगे, तो सच्चे हिन्दू वन जायँगे। बाहर जाने से अपने शास्त्र का सम्मान मालूम होगा, और बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, और शास्त्र आचरण में आने लगेगा। तुम अपने आपको संसार से नितान्त विरक्त नहीं बना सकते। जितना तुमने विदेशी लोगों से मुँह मोड़ा, उतना ही उनके दास बनकर रहना पड़ा।

### संकल्प-शक्ति

पुराणों में सुना करते और पढ़ा करते थे कि अमुक ऋषि के वर या शाप से अमुक व्यक्ति की दशा बदल गई। योगवाशिष्ठ में शिला में सृष्टि दिखाने का उल्लेख आता है, किन्तु अमेरिका में ऐसे दृश्य आँखों के सामने प्रत्यच्च गुज़रे। युनिवर्सिटी के मकानों और अस्पतालों में इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं।



हजारों रोगी केवल संकल्प-चल से अच्छे किये जाते हैं। प्रोफ़ेंसर की संकल्प-शक्ति से 'मेज' का 'घोड़ी' दिखाई देना वा 'जेम्स' (James) साहब का डॉक्टर 'पाल' (Paul) हो जाना (व्यक्ति का बदल जाना), पुराने जेम्सपन का उड़ जाना यह सब राम ने अपनी आँखों देखा।

#### अद्वैतवाद

संस्कृत में वेदान्त एकत्व ( ऋदेत ) के असंस्य मन्ति भरं ग्रंथ हैं, जैसे दत्तात्रेय की अवधूत-गीता, अध्यायक-गीता, श्रीशंकराचार्य के स्तोत्र या योगवाशिष्ट के कुछ अध्याय। कारमी में सबसे बढ़कर ऋदेत (तौहीद) का मन्य शम्स-नवर्ग्य का है, उससे उतरकर मसनवी शरीफ, शेख अत्तार, मगर्यी वर्गरह। किन्तु अमेरिका में वाल्ट ह्विटमैन ( Walt Whitman ) का ग्रंथ "लीट्ज ऑफ मास" ( Leaves of Grass ) वर्षी अधिक की मस्ती और स्वतन्त्रता लाता है, जो अवधूत-गीता, अध्यायक गीता, श्रीशंकराचार्य के स्तोत्र, शम्स-तवरंज और युवाशाह की कविता लाते हैं, बल्कि इनसे भी कहीं वढ़कर।

डटकर खड़ा हूँ ख़ीफ़ से ख़ाली जहान में ; तसकीने र-दिल भरी है मेरे दिल में, जान में । सूँ में ज़माँ र मकाँ हैं मेरे पेर मिस्ले-सग हैं। मैं कैसे आ सकुँ हूँ क़ैदे-यथान में।

हबशी गुलामों को स्वतन्त्रता देने के लिये अमेरिका के परंत् युद्ध के दिनों यह ह्विटमैन प्रत्येक युद्ध में सबसे आगे भीजूक था। दोनों श्रोर के जिल्मयों की मरहम-पट्टी करना, प्यासों की पानी पिलाना, सिसकती जानों की जान में श्रपनी सुसकानों से

१ शांति । २ काल । ३ देश । ४ जुत्ते के समान । ४ वर्षन के बच्छ है ।

U

-3

Ai.

4

:5

-5

10

.7

-3

t E

7

200

जान डालना और इसी समय की अपनी नवीन काव्य-कृति को रात-दिन गाते फिरना उसका मनोरंजन का काम था। इस रोने-धोने की भीड़ में अर्थान् घोर रए। भूमि व भीषण संग्राम में यह ह्विटमैन ऐसा प्रसन्न-चित्त और सन्तुष्ट फिरता था, जैसे शिवशंकर भूत-प्रेत के घमसान में, या जैसे कृष्ण भगवान् कुरु-चेत्र के मैदान में। धन्य थे, इन निरन्तर युद्धों के अधमुए, जो ऐसे अवतारी पुरुष के दर्शन करते मृत्यु को प्राप्त हुए।

शब हो, हवा हो, धूप हो, तूफाँ हो, छेड़-छाड़; जंगल के पेड़ कब इन्हें लाते हैं ध्यान में। गर्दिश से रोज़गार की हिल जाय जिसका दिल; इन्सान होके कम है दरखतों से शान में।

अर्थात् चाहे रात हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, चाहे आँधी और उसके भोके, जंगल के वृत्त इनकी कुछ परवाह नहीं करते। और समय के हेर-फेर से जिसका चित्त अस्थिर हो जाय, वह चाहे मनुष्य ही हो, परन्तु वृत्तों की अपेत्ता तुन्छ है।

इस प्रकार का ब्रह्मनिष्ठ अमेरिका में हेनरी थोरो ( Henry Thoreau ) भी हुआ है, जो सच्चे ब्रह्मचारी या संन्यासी का जीवन एकान्त जंगलों में व्यतीत करता था। अलवता आलस्यसेवी साधु न था। अमेरिका का सबसे बड़ा लेखक एमर्सन (Emerson) इस थोरो के सम्बन्ध में लिखता है कि शहद की भिड़े उसकी चारपाई पर उसके साथ सोती हैं, किन्तु उस निडर प्रेम के पुतले को नहीं इसतीं। जंगल के साँप उसके हाथों और टाँगों को चिमट जाते हैं, किन्तु वह कंकण और पाजेब सममता हुआ उनकी परवाह नहीं करता। कैसा व्यालभूषण है!

मार्ग पर चलते-चलते एमर्सन ने पूछा—"यहाँ के पुराने निवासियों के तीर कहाँ मिलते हैं ?" तो अपने स्वभाव के



अनुसार भट जवाब दे दिया—"जहाँ चाहो" और इतने में भुककर उसी स्थान से इच्छित तीर उठाकर दे दिया। इष्टि-सृष्टिवाद का कैसा प्रत्यत्त अभ्यास है!

स्वयं एमर्सन, जिसकी लेखनी ने अर्वाचीन जगत में नवीन चैतना फूँक दी, भगवद्गीता और उपनिषदों का न केवल ज्ञाता बल्कि उनका बहुत बड़ा अभ्यासी था। उसने अपने लेखों में उपनिषद् श्रौर गीता के प्रमाण कई एक स्थानों पर दिये हैं, और उसके निज के मित्रों की जबानी मालूम हुआ कि इसके विचारों पर विशेषतः गीता और उपनिषदों का प्रभाव था। महात्मा थोरो अपनी 'वाल्डन' ( Waldan )-नामक पुस्तक में लिखता है-"प्रातःकाल में अपने हृद्य और मस्तिष्क को अगवद्गीता के पवित्र गंगा-जल में स्नान कराता हूँ। यह वह सर्वश्रेष्ठ श्रीर सर्वव्यापी तत्त्वज्ञान है कि इसकी लिखे हुए देवताओं के वर्षों पर वर्ष बीत गये, किन्तु इसके बराबर की युस्तक नहीं निकली। इसके समन्न हमारा अर्वाचीन जगत् अपनी विद्याओं और कला-कौशल व सभ्यता के साथ तुच्छ और ज्जुद्र मालूम देता है। इसकी महत्ता हमारे विचार श्रीर कल्पना से इतनी ऊँची है कि मुभे कई बार ख्याल आता है कि शायद चह शास्त्र किसी और ही युग में लिखा गया होगा।" एक और प्रसंग पर 'मिस्न' के भव्य मीनारों का वर्णन करते हुए थोरो लिखता है कि प्राचीन जगत् के समस्त स्मारकों में भगवद्गीता से श्रेष्ठतर कोई संस्मरण नहीं है। यही भगवद्गीता और उपनिषदों की शिक्षा आचरण में आई हुई व्यावहारिक वेदान्त या नक़द धर्म हो जाती है। इसी को रगों-पट्टों में लाकर वे लोग उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। आपके यहाँ यह क़ीमती जोट (हुंडी) भौजूद है। परन्तु काग़ज के नोट से, चाहे वह

FA1 .CT

·Ť

.

175

75

-0

-2

कितना ही क़ीमती हो, भूख नहीं जाती, प्यास नहीं बुक्तती, शरीर की ठंडक नहीं दूर होती। इस हुंडी को भुनाकर 'नक़द धर्म' में बदलना पड़ेगा। आज वे लोग इस नोट की क़ीमत दे सकेंगे। आज वहाँ पर यह हुंडी खरी हो सकती है। करो खरी।

जब सीताजी अयोध्या से वनवास को सिधारीं, तो उनके पीछे शोभा दूर हो गई। शोक-विलाप फैल गया, प्रजा व्याकुल हो गई। राजा का शरीर छूट गया। रानियों को रोना-पीटना पड़ गया, राजिसहासन चौदह वर्ष तक मानो खाली रहा। परन्तु जब सीताजी को समुद्र-पार से लाने के लिये राम खड़ा हो गया, तो पद्मी (गरुड़ और जटायु) भी सहायता करने को तैयार हो गये, जंगल के पशु (बन्दर, रीछ इत्यादि) लड़ने-मरने के लिये सेवा में उपस्थित हो गये। कहते हैं कि अपनी छोटी-सी शक्ति के अनुसार गिलहरियाँ भी मुँह में रेत के दाने भर-भरकर पुल बाँधने के लिये समुद्र में डालने लगीं। वायु और जल भी अनुकूल बन गये। पत्थर भी जब समुद्र में डाले गये, तो सीता के लिये वे अपने स्वभाव को भूल गये और डूबने के स्थान पर तैरने लगे।

कुनम सद सर क़िदाए पाये-सीता; चियकता सरचिदहता सरचिसी ता।

अर्थात् में सीता के चरणों में सौ सर न्योड़ावर कर दूँगा, एकः सर, दो सर और तीस सर क्या चीज है।

सीता से अभिप्राय अध्यात्म रामायण में है ब्रह्मविद्या। हम कहेंगे—अमली ब्रह्मविद्या। अमली ब्रह्मविद्या (व्यावहारिक वेदांत या नक़द धर्म) को तिलाञ्जलि देने से भारतवर्ष में सर्व प्रकार की आपित आई। क्या-क्या विपत्ति नहीं आई? किस-



किस दुःख और रोग ने हमें नहीं सताया ? हाय ! यह सीता समुद्र-पार चली गई । व्यावहारिक ब्रह्मविद्या को समुद्र-पार से लाने के लिये आज खड़े तो हो जाओ, और देखो, समस्त संसार की शक्तियाँ आपस में शर्तें बाँधकर तुम्हारी सेवा व सहायता करने के लिये हाथ जोड़े खड़ी हैं, सब-के-सब देवता और फरिश्ते सर भुकाये हाजिर खड़े हैं । प्रकृति के नियम शपथ खा-खाकर तुम्हारी सहायता को कटिबद्ध होकर खड़े हैं । अपने ईश्वरत्व में जागो तो सही, और फिर देखो कि होता है या नहीं । सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा ।

! XE

اا مري

ااا مند

# अकबर-दिली अर्थात् अतिम-महत्ताः

मस्त हाफिज का वचन है—
कुलाहे-ताजे-सुलतानी कि वीमे-जाँ दरी दर्जस्त ;
कुलाहे-दिलकशस्त श्रम्मा, वदर्दे-सर न मी श्रर्ज़द ।

श्रथीत् बादशह का ताज, जिसमें हमेशा जान का भय है, दिल को लुभ नेवाला तो होता है, मगर सर के दर्द के बराबर भी उसकी क़ीमत नहीं की जाती।

ख्वाजा हाकिज ने हमारे शाहंशाह अकवर को नहीं देखा था, नहीं तो इस तरह का इशारा कभी न करते, जो अँगरेज कि शेक्सपियर ने भी किया है—

"Heavy lies the head that wears a crown."

भारी वह ग्रम से सर है कि जिस सर पै ताज है।

क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या आईने-अकबरी के शेख साह्य (अबुल फजल), क्या खुिकयानवीस हजरत मुल्ला (बदावनी), क्या पुर्तगाल के पादरी, क्या सिंध-गुजरात के जैनी, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, क्या दुराचारी, क्या जितेन्द्रिय, सबके दिलों में जिसकी हुकूमत थी, जहाँ चाहे और जिस गोद को चाहे सरहाना बनाकर वेखटके नींद में पैर पसार सकता था, ऐसा कौन था ?—हिन्दुस्तान का शाहंशाह अकबर।

.फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के समय के बादशाह के विषय में टॉमस पेन ने यह करुण वचन कहा है—"हाय! यह उसका



. .

100

-

दुर्भाग्य था कि बादशाह हुआ।" बेशक जिस राजा का राज्य प्रजा की भूमि श्रीर शरीरों तक ही परिमित हो, उससे बढ़कर ग़रीब श्रीर दया का पात्र कौन हो सकता है ?

क्या अकबर के दुश्मन न थे ?—थे क्यों नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप-जैसे महा साहसी, वीर, सच्चे धर्मात्मा चित्रय का दुश्मन होना भी अकबर के गौरव को दूना करता है। खेर, हमें तो इस समय अकबर के शासन के एक दूसरे ही पहलू से प्रयोजन है।

### ईश्वर-स्मरण

कामवेल, बाबर, महमूद, रणजीतिसह एवं और भी हजारों बादशाहों और वीरों का नियम था कि जो युद्ध शुरू करते, सच्चे दिल से, ईश्वर के दरवार में अपना सर्वस्व अपण करके, ईश्वर के नाम पर शुरू करते थे और उनकी विजय भी उनकी सचाई और ईश्वर-समरण के अनुसार थी। बहुत खूब! लेकिन काम के आरंभ में बिनती करना और सहायता माँगना तो कौन-सी बड़ी बात है। हम सच्चा वीर उसी को मानते हैं, जिसकी हार्दिक निष्ठा और त्याग विजय के बाद जोश मारे। जिसे ऐश' में बादे-खूदा ही रही, जिसे तैश में ख़ौफ़े-ख़दा न गया।

सामवेद के केनोपनिषद् में एक कथा आई है कि इन्द्रियों के देवता एक बार बड़े मार्के की लड़ाई जीत चुके और, जैसा कि अभी तक नियम चला आ रहा है, भोग-विलास और अमोद-प्रमोद के साथ विजय का उत्सव मनाने लगे। उपनिषदों में बड़ी ही उत्तमता के साथ दिखाया गया है कि किस प्रकार इन

१ आराम । २ कोध ।

tt.

...

देवताओं को शिन्ना मिली। ऐसी शिन्ना को याद रखनेवाला भारतवर्ष का एक सम्राट् अकवर हुआ है। जब विजय पर विजय पाता गया और एक के बाद दूसरा सूबा उसके हाथ आता गया, यहाँ तक कि लगभग संपूर्ण भारतीय साम्राज्य उसके शासनाधीन हो गया, जब वह राज्य की सीमा और आवादी की दृष्टि से चीन-सम्राट् को छोड़ जगत् में सबसे बड़ा सम्राट् हो गया, जब उसके सौभाग्य का नन्नत्र ठीक चरम उचता पर पहुँचा, जब वह चढ़ते-चढ़ते उस फिसलनी घाटी तक उद्य पा चुका, जहाँ इधर तो नीचे अड़े हुए लोग मुँह तकते हैरान खड़े हुए कहते हैं—

यह जायगा बढ़कर कहाँ रफ़्ता-रफ़्ता।
श्रीर उधर नेपोलियन-जैसा वीर पैर फिसलते ही धम से पाताल
में गिरा, श्रीर गिरते ही चकनाचूर! ऐसी दशा में उस भूल
जानेवाली घड़ी में देखिए—

सबको जब भूल गए, उनको ख़ुदा याद आया। सोचने लगा कि यह हाड़ और चाम का जरा-सा शरीर, इसमें यह शक्ति कहाँ से आई ? किसके प्रसाद से

दौलत गुलामे-मन शुदो इक्काल चाकरम। अर्थात् धन मेरा सेवक और वैभव मेरा अनुचर होता जा रहा है ? इस दिमारा और दिल में तेज कहाँ से आता है ?

कीन है, मन को चलाता कीन है! इन 'परानों' को हिलाता कीन है! क्या भेद हैं? क्या आश्चर्य हैं?

प्रतिदिन इस प्रकार की विचार-धारा से उस प्रकाश-स्वरूप, चिदानंद्घन परमात्मा के धन्यवाद में वादशाह सलामत का यह हाल हो गया कि



### अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

दिल तेरा, जान तेरी, श्राशिक शैदा तेरा।
दिन-रात का धंधा हो गया—
नमाज़ो-रोज़ा-श्रो-तसबीहो-तोवा इस्तग्रकार ।
श्रर्थात् नमाज, रोजा, तसबीह (माला), तोबा (पश्चात्ताप)
श्रीर इस्तग्रकार (ज्ञमा-प्रार्थना)।

#### धार्मिक छानबीन

श्रकबर के समकालीनों में इँगलैंड के राजिसंहासन पर महारानी एलिजबेथ विराजमान थीं। यह महारानी इँगलैंड के अन्य शासकों में वैसी ही यशिखनी है जैसे हिन्दुस्तान के अन्य बादशाहों में अकबर। इँगलैंड में एलिजबेथ के राज्य-काल या प्रूशिया-जर्मनी में फ़े डिरिक महान के राज्य-काल को विद्या और कला की उन्नति तथा देश-प्रबन्ध की उत्तमता की दृष्टि से तो हिन्दुस्तान में अकबर के राज्य-काल से तुलना कर सकते हैं, वे दोनो छन्नधारी अपने-अपने देश में सर्विप्रयता की दृष्टि से अकबर की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक छानवीन, ईश्वरोपासना और सब संप्रदायों के लिये एकसमान रिम्नायत (पन्नपात-रहित वर्ताव) के कारण अकबर की कीर्ति अनुपम है।

\* भारतवर्ष के कई एक आधुनिक उपन्यासकारों ने अपने कथानकों को चटकीले-भड़कीले बनाने के लिये भोग-विलास ( इन्द्रिय-सुख की लोलुपता ) आदि बहुत-से काले रंगों में अकबर की हँसी उड़ाई है और बहुत-से येसे लोग मौजूद हैं, जिनके सादे दिलों पर यह कथानकों की गप इतिहास का सम्मान पा चुकी है। लेकिन कथानक तो क्या, सारे संसार के ऐतिहासिकों को चैलेंज ( Challenge ) देकर राम पूछता है कि अला इंद्रिय-विलास और अभ्युदय ( उन्नित ) भी कभी एकसाथ चल सकते हैं । चमगादड़ तो शायद च्ह्रीपहर के समय शिकार करने आ भी निकले, लेकिन सियाह-दिली ( हृदय

6.5

महाराजा विक्रम और भोज के समय में भी इसी कोटि का सख-सौभाग्य प्रजा को प्राप्त था, किन्तु वे दूर-दूर की बातें हैं श्रीर विना जाँच-पड़ताल की हुई। महाराजा अशोक के समय में प्रजा को हर प्रकार का सुख प्राप्त था, विचार और धर्म की प्री-पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी, चीन त्र्यादि अन्य देशों के लोग भी हिन्दुस्तान में त्राते त्रौर लाभ उठाकर जाते थे। जिस प्रकार शिकागो ( अमेरिका ) में, १८६३ ई० में, सर्व-धर्म-सम्मेलन हुआ था, उसी तरह हिन्दुस्तान में सारे संसार के धर्मों का उत्सव भी धूमधाम से हुआ था। किन्तु अकबर का तो न केवल दरबार बरन इदय भी लगातार संसार भर के धर्मी का उत्सव-स्थान बन रहा था। किसी धर्म और संप्रदाय के लिये दरवाजा बन्द न था। विद्या, ज्ञान और सत्यता के उपासक चाहे किसी ओर से आवें, सदैव स्वागत करता था। इस वीर पुरुष का हृदय पूर्ण शांति का घर था और मत्थे पर किसी विरोधी मत या सम्मति के लिये ताला नहीं लगा था। उल्मा, मुल्ला, शेख, क़ाजी, विद्वान, पंडित, शाक्त, वैष्णुव, जैनी, पार्सी, ईसाई, पादरी तथा कश्मीर, दक्खिन, पूरव, सिंध, गुजरात, कारस, अरब, पुर्तगाल और .फ्रांस तक के लोग अपने-अपने सिद्धांत और विचार जी खोलकर वादशाह को सुनाते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत अत्यन्त उत्साह से सुनते हैं श्रीर हृद्य से सराहना करते हैं। दिन को ही नहीं, रात को भी, जब लोगों के आराम का समय है, महलसरा के चवूतरे पर

की मलिनता) सफलता के तेन को सह नहीं सकती। अगर मन में यह विचार कहीं से जमा बैठे हो कि विश्वासमात और पाप के साथ सुख-सौभाग्य का उदय हो सकता है, तो फटपट निवाल दो इस नीच विचार को, उड़ा दो इस भूठे अम को। यह प्रकृति के आध्यात्मिक नियम के विश्व है. तुग्हें यह बढ़ने न देगा ह



### अकबर-दिली अर्थात् आतम-महत्ता

शाहंशाह श्रकबर इस पद्य के जीवित उदाहरण बने हुए मानव-प्रेम का प्रदीप प्रकाशित कर रहे हैं—

पए इस्म चूँ शमग्र बायद गुदाख्त ।

अर्थात् विद्या के लिये मोमवत्ती के समान पिघलते रहना चाहिए।

कुछ पाठकों को यह बात दिल्लगी-सी माल्म होगी कि शाही चब्तरे से रस्से लटकाए जाते हैं और महलों की दीवार के साथ एक पलँग खिंचा हुआ उपर चढ़ता आता है, यहाँ तक कि चब्तरे के पास आ पहुँचा। रात के समय लकटे हुए पलँग पर विराजमान पंडितजी महाराज, या हजरत सूकिया कराम, या कोई और महाशय अपने व्याख्यान आरम्भ करते हैं और तीहरण खुद्धि-संपन्न शाहंशाह ध्यानपूर्वक सुनते और प्रश्न करते हैं। कई बार रात-की-रात तर्क-वितर्क में ही बीत जाती है। वाह री ज्ञान शांत्र की जिज्ञासा!

बादशाह की आज्ञा से सब धर्मों की पुस्तकों के कारसी में अनु-बाद होने शुरू हो गए। इंजील के अनुवाद के शुरू का भिसरा है— ऐ नामे-तो जीजजो कृष्टो।

भागवत, महाभारत, विशेषतः भगवद्गीता, विष्णुपुराण और कई उपनिषदें फारसी गद्य और पद्य में पिरोई गई। इन अनुवादों को सुनते रहना और स्वयं अपने आचरण से उन्हें सुनाते रहना अकबर का सबसे बड़ा काम था।

गीता, विष्णुपुराण और उपनिपदों के ये अनुवाद अद्वेत वेदान्त के पन्न में हैं। इन्हीं पुस्तकों के फारसी-अनुवाद बाद में भी हुए, किन्तु साधारणतः ये अकबरवाले अनुवाद थे, जिनको फांस के लोग लैटिन भाषा में, जो उन दिनों समस्त योरप के विद्वत्समाज की भाषा थी, अनुवाद करके फ़ांस को ले गये।

इस प्रकार ये पुस्तकें पहले फ़ांस में और वहाँ से जर्मनी में पहुँचीं। वहाँ उनका अत्यन्त सम्मान हुआ। योरप के दार्शनिक श्लेगल, विकटर कजन, शोपेनहार आदि के यंथ हिंदू-दर्शनों और उनके इन अनुवादों की महिमा का जोश के साथ गुण-गान करते हैं। बाद में फ्रांस से हैनरी थोरो के द्वारा इन हिन्द-प्रस्तकों के लैटिन-अनुवाद अमेरिका में पहुँचे और थोरो के मित्र एमर्सन के हाथ पड़े। एमर्सन और थोरो के लेख पर वेदान्त का वड़ा भारी प्रभाव पड़ा है और अधिकतर एमर्सन की रचनाओं के कारण अमेरिका में वेदान्त की तरह का एक नया धर्म चल निकला, जो बहुत शीघ विश्वव्यापी होने की आशा रखता है। संसार के लगभग सबसे बड़े विद्या-केन्द्र हार्वर्ड युनिवर्सिटी का तत्त्ववेत्ता प्रोफ़ेसर जेम्स लिखता है कि सूफी-मजहब सुसलमानी धर्म पर वेदान्त के प्रभाव का परिणाम है। लेखक इस मत से सहमत नहीं है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि सुकी-मत के फैलने में प्रायः वेदान्त से बहुत सहायता मिली है और हमें इस बात के मानने में भी संकोच नहीं कि संस्कृत-पुस्तकों के अकबरी-अनुवाद हिन्दुस्तान और फारस आदि में सृफी-मत के बढाने व फैलाने में मुख्य कारण हुए हैं।

#### विश्व-प्रेम

बादशाह श्रकवर का मुख-मण्डल नवविकसित सुमन की भोंति श्र मुझ रहता था। सुशीलता के लिये हँसी मानो श्रोठों से पिरोई थी। यह प्रसन्नता क्यों न होती? जहाँ विश्व-प्रेम वा ईश्वर-भक्ति है, शोक श्रीर कोध की क्या शक्ति कि पास फटक सकें?

इर जा कि मुल्ताँ लिमा ज़द ग्रीग़ा न मानद श्राम रा। श्रार्थात् जिस स्थान पर राजाधिराज ने डेरा लगाया, वहाँ साधारण लोगों का शोर न रहा।

# अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

वादे-श्रक्ताफ़े-ख़ुदा दर दिल निहाँ दारेम मा ; दर दिले-दोज़ल बहिश्ते-जाविदाँ दारेम मा।

त्रश्चीत् परमात्मा की कृपा का निरन्तर हम हृदय में स्मर्ण रखते हैं, और इस प्रकार नरक-लोक में भी हम नित्य स्वर्ग का अनुभव करते हैं।

जिन लोगों के हृदय ऐसे उदार और जिनके भीतर की प्रीति ऐसी विश्वव्यापिनी न थी, उनमें से एक मुल्ला साहब बादशाह को परदे के भीतर से यों ताना देते हैं—

ख़दा कर्दन रख़ना दर क्रसरे-इयात श्रक्षगदन श्रस्त ; मेशवी श्रज़ हर नसीमे इम चूँ गुल ख़दाँ चरा। अर्थात् हँसना मानो जीवन-गृह में छिद्र बनाना है, जैसे प्रातः काल की वायु के भकोरे से खिले हुए फूल की दशा होती है।

उपदेशक महोदय ! आप तो बादशाह की सर्वप्रियता और प्रसन्न-मुखता को मृत्यु के अंचल की छाया के नीचे छिपाया चाहते हैं। मौत की गिदड़मबिकयाँ उनको देते फिरो, जो विश्व-प्रेम से शून्य-हृदय हैं। हमारे बादशाह की तो जिह्ना यों पुकार रही है—"प्रसन्न-मुख होकर मरना अच्छा, और शोक-संतम रहकर जीना बुरा।"

मरना भला है उसका जो श्रपने लिये जिये ; जीता है वह, जो मर चुका इंसान के लिये। तंगदिली (हृदय की संकुचित श्रवस्था) का उपदेश तो इस्ह दरबार में प्रलाप-मात्र है—

> रूप के ज़ूदे न कुशायद न दीदनी स्त; इरफ़े कि नेस्त मग़ज़ दरो ना शुनीदनी स्त। ख़ंदारू बूदन ब अज़ गंजे-गुहर बख़शीदन अस्त; ता तवानी बर्क बूदन अबे नेसानी मवाश।

श्रधीत् वह मुख जो शीघ्र न खिले, देखने-योग्य ही नहीं है। वह श्रचर जिसमें कोई तात्पर्य नहीं, न सुनने ही योग्य है। प्रसन्न-मुख होना मोतियों के खजाने के दाने से भी श्रच्छा है। जब तक विजली वन सकता है, तब तक वर्षा मत बन।

भिन्न धर्मावलंबियों से भी सद्व्यवहार करो, विरोधियों से भी प्रीति करो, व्यक्तिगत शत्रुता को जड़ से उखाड़ डालो, सब से प्रीति कर लो, आदि कहना सहज है, किन्तु करना बहुत कठिन। पर हाँ, कठिन हो चाहे कठिनतर, सामान्यतः सदैव और विशेषतः त्राजकल हिन्दुस्तान में इस सिद्धान्त की त्राचरण में लाये विना जातीय एकता और परस्पर मित्रता कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। हम यह नहीं कहते कि जिस धर्म में उत्पन्न हुए, उसे छोड़ो, श्रोर दुलमुल-यक्तीन या रकाबी-मजहब (सबके साथ बैठकर खानेवाले ) वन जायो ; अलवत्ता हम यह अवश्य कहते हैं कि जिस धर्म की चारदीवारी में पैदा हुए, उस चारदीवारी से बाहर पैर निकालने को पातक सममना अपने आप आत्म-हनन करने का पातक है। जहाँ पैर टिकास्रो, अटल जमास्रो, फिसल न जात्रो, पर ईश्वर के लिये पैर आगे ही बढ़ाओ। किसी-न-किसी चारदीवारी में पैदा होना और परिपालित होना तो एक आवश्यक बात है, अलबत्ता उसी चारदीवारी में वन्द रहकर उसी में मरना पाप है-कुएँ का मेंडक बने रहना पातक है। लेकिन कोई कुछ ही पड़ा कहे, श्रीरों के धार्मिक निश्चयों का वही सम्मान और मूल्य करना चाहिए, जो अपनी चारदीवारी के सिद्धान्तों का करते हैं। दूसरों के नाशवान् सांसारिक कोष तो लूटकर ले लेने को लोग खुशी से तैयार रहते हैं, लेकिन कैसे आश्चर्य की बात है कि दूसरे लोग जब अपने आध्यात्मिक



### अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

कोष (धार्मिक निश्चय वा सिद्धान्त) को विनय से भी उपस्थित करते हैं, तो भी घृणा ही रहती है। इस घृणा का असली कारण क्या है? न्यूनता अर्थात् जिस धर्म में उत्पन्न हुए, उसमें पूर्ण अवेश और यथेष्ट अनुभव न होना।

श्चाज़ांदी-ए-मा दर गिरौ पुख्तगीए मास्त ; श्चावेखता श्चस्त श्रज़ रगे-ख़ामी समरे-मा ।

अर्थात् हमारी स्वतन्त्रता हमारी परिपक्वता के आश्रित है, क्योंकि हमारा फल कच्ची शाखा से लटका हुआ है।

लेकिन कोई कुछ ही कहे, दूसरों के धार्मिक सिद्धांतों का वहीं सम्मान करना अत्यंत कठिन है, जैसा कि मनुष्य अपने जन्मजात धर्म के सिद्धान्तों का करता है।

पारे पाठको ! जरा विचार तो करो, जिस धर्म में आप पले पोसे, उसके विरोधी लोगों के व्याख्यान व मापण सुनने की तैयारी के लिये चित्त को कितनी कमर कसनी पड़ती है, किंतु बाहरे वीर अकबर! तेरा दिल है कि सबका हो रहा है। तृ मानो प्रजा के सब घरों में पैदा हुआ था, सब धर्मों की गोदी में खेला था, सब संप्रदायों के यहाँ पला था, न केवल इसलाम धर्म ही बरन हिन्दू-धर्म, जैन-मत, पार्सी और ईसाई-धर्म भी उसी जोश से तेरे जन्मजात धर्म हो रहे हैं। हिन्दुस्तान को 'इंतिखावे जहाँ' नाम देते हैं और तू 'इंतिखाबे-हिन्दुस्तान' वन रहा है। मनुष्य को आलमे-सगीर ( लघु जगत् ) कहा करते हैं, किंतु नू आलमे-अकबर (महान् जगत्) वन रहा है। प्रीति का अंत क्या होता है? चित्त की एकायता अर्थात् मित्र का मन हमारा मन हो जाय। और एकदिली का अंतिम छोर यह है कि मित्र के विश्वास और उसका ईश्वर हमारे विश्वास और ईश्वर हो जायँ। और पिकता की सीमा यह है कि एकदिली का अंतिम छोर एक

मित्र तक सीमित न रहे, बरन् सारी सृष्टि के साथ व्यवहार में त्रा जाय। जब हमारा चित्त सबके साथ एकचित्त हो जाय, माता जैसे त्रपने एक बच्चे को देखती है, उसी हिट से जब हम प्रत्येक प्राणी को त्रपना ही देह-प्राण सममने लगें, सूर्य जैसे सब घरों का दीपक है, उसी तरह जब हमारा चित्त हमें सब हदयों का चित्त त्रमुभूत होने लगे, तो पिवत्र प्रेम की विभूति प्राप्त होती है। वह कौन-सी करामात है जो पिवत्र विश्व-प्रेम के लिये संभव नहीं है? वह कौन-सा चमत्कार है, जो इस सच्चे प्रेमी के लिये बच्चों का खेल नहीं बन जाता? त्राज हम त्रक्वर के इस पिवत्र विश्वव्यापी प्रेम का नाम रखते हैं—

# अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

इस अकबर-दिली से क्या नहीं हो सकता ? आईने-अकबरी में लिखा है कि जब अकबर का आत्म-बल बहुत बढ़ गया, तो उसकी दृष्टि से रोगी चंगे हो जाने लगे। अकबर का ध्यान करने से लोगों की अभिलाषाएँ पूर्ण होने लगीं, दूर-दूर की बातें अकबर के चित्त में प्रकाशित हो जाने लगीं—

> इश्क हो, रास्त करामात न हो, क्या माने ? इस्वे-इरशाद ही सब बात न हो, क्या माने ?

अर्थात् सच्ची प्रीति होने पर चमत्कार श्रीर श्राज्ञानुसार सब बातें भला कैसे न हों ?

यह कोई नई बात नहीं है। हजरत मुहम्मद, ईसा, हिन्दुओं के ऋषि, मुनि, महात्मा, किन-किन के विषय में ऐसा नहीं सुना गया ? अमेरिका के संयुक्त प्रदेश में आज हजारों बल्कि लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिये रोगों की चिकित्सा सिवा



### अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

ईरवर में अनन्य भाव के और किसी प्रकार से करना अत्यन्त कठोर शायथ और घोर नास्तिकता से भी बुरा माना जाता है।

श्रीषध खाऊँ, न बूटी लाऊँ, ना कोई बैद बुलाऊँ ; पूरण बैद मिले श्रावनाधी, वाही को नवज दिखाऊँ।

मौलाना जलाल हमी ने भी कहा है-

शाद बाश ऐ त्रशत्रशे सौदाव मा ;

ऐ दवाए जुमला इल्लतहाय मा।

ऐ दवाए नख़वतो नामूसे-मा ;

ऐ त् अफ़लात्नो जालीन्से-मा।

श्रर्थात् ऐ मेरे पागलपन की मस्ती ! वाह-वाह । ऐ समस्त रोगों की श्रीषध ! ऐ मेरे घमएड श्रीर सम्मान की दवा ! ऐ मेरे श्रक्तलातून ! ऐ जालीनूस ! खुश रहो ।

हाल में 'साइकॉलोजी आँफ सजेशन' (Psychology of Suggestion) की खोज ने अमेरिका के सरकारी चिकित्सालयों में विना औषध के चिकित्सा (अध्यात्म-चिकित्सा) प्रचलित कर दी है। अकबर-दिली, इसलाम वा विश्वास यदि राई के दाने भर भी हो, तो पहाड़ों को हिला सकता है। मेरे प्यारे भारत के नवयुवको! तुम गई-चीती अठारहवीं शताब्दी के डेविड हा म आदि के भरें में आकर मूर्खता का नाम विद्या मत रक्खो। इसलाम और विश्वास को कम करने के बजाय अटल निश्चय और विश्व-प्रेम बढ़ाते क्यों नहीं ? यदि विद्युत् और भाप की शक्ति वर्णन से बाहर है, तो मानवी-हृदय क्या नहीं कर सकता ? प्रत्येक जाति और संप्रदाय के लिये विश्व-प्रेम बढ़ाकर तो देखो। किसी एक जाति, संप्रदाय और देश-विशेष का विचार न करके प्रत्येक प्राणी के साथ वह मानव-प्रेम, जो सच्चा मनुष्य बनाता है, इतना आवेश-पूर्ण उत्पन्न करो कि जितना परिवार के दो-एक व्यक्तियों

में खर्च कर रहे हो। देश की मिट्टी तक को प्यारा बनाकर देखो, यही संसार स्वर्ग को मात करता है कि नहीं। क्या तुमने मन को शत्रुता और वैर से बिलकुल पवित्र व शीशे के समान साफ करने का कभी अनुभव किया था?

वक्षा कुनेमो मलामत कशेमो ख़ुश बाशेम; कि दर तरीकृते-मा काफ़रीस्त रंजीदन।

त्रर्थात् हम त्रपने प्रण को पालन करते हैं, डाट-फटकार सहते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे मत में रंज करना अधर्म है।

अगर यह परीचा अभी तक नहीं की, तो तुम इसके फलों को रद करने के भी अधिकारी नहीं। योगदर्शन में लिखा है—

"ग्रहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।"

अर्थात् जब हम में विश्व-प्रेम (अहिंसा) दृढ़-रूप से स्थिर हो जाय, तो आस-पास के जंगली हिंसक विषधर आदि जीवों में भी शत्रुता नहीं रह सकती। अगर कर्म और फल (action and re-action) कार्य-कारण की समानता का सिद्धान्त ठीक है, तो ऐसा क्यों न होगा?

अज्ञान जो ज्ञान प्रतीत होता है या वह बुद्धि जो बाहरी वस्तुओं की छान-बीन करती है, आत्मिक अजीर्ग्यता है। इसके टिक जाने से शंका-रूपी घातक स्य-रोग उत्पन्न हो जाता है। यही कुफ़ ( अधर्म ) है, जो इसलाम ( श्रद्धा, विश्वास या आत्मिक जीवन) को चुपके-चुपके खा जाता है। मन में शंका रखते हो ? उसकी जगह बंदूक की गोली क्यों नहीं मार लेते?

जिसे सर्व-साधारण करामात और चमत्कार कहते हैं, क्या इसके लिये इसलाम और अकबर-दिली की आवश्यकता है? कदापि नहीं। इसलाम और अकबर-दिली तो स्वयं आनंद हैं।



जब कभी आप अपने बड़े अफसर की कोठी पर हाकिम से मिलने जाते हैं, तो क्या आप हाकिम के उस कुत्ते के लिये जाते हैं जो कोठी के द्वार पर दुम हिलाता हुआ आकर आपके पैर सूँघता है?

ख़र्के-ब्रादत के बकार आयद दिले-ब्रप्तसुर्दा रा ; गर रवद वर श्राव नतवाँ मोतक्रिद शुद सुर्दा रा ।

त्रर्थात् त्रागर मुद्दी पानी पर बहता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता; इसी तरह त्रागर मुद्दी-दिल ( मलीन-मन ) कोई करामात दिखाता है, तो वह किस काम की?

द्बीरियों के इम्तहान के लिये एक बार अकबर ने एक लाकीर खींची और कहा कि इसे छोटा कर दो। कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई बीच से लकीर को काटने लगा। अकबर बोला-"यों नहीं, यों नहीं, इसे बग़ैर काटे ही कम कर दो।" बीरवल ने उससे बड़ी लकीर पास में खींचकर कहा-"यह लो तुम्हारी जाकीर छोटी हो गई।" वाह! इसी तरह यदि तुम्हें किसी धर्म या संप्रदाय से ईब्बी है, तो उस लकीर को मिटाते या काटते मत फिरो। मजहबी दंगे ठीक नहीं। यह युक्ति यथार्थ नहीं। तुम अपने हृदय को उनके हृदय से विशालतर बना दो। अपने प्रेम-भक्ति को उनके प्रेम से बढ़ा दो । अपनी मानव-प्रीति को उनकी प्रीति से विस्तीर्णतर कर दो। अपने साहस को उचतर कर दो। अपने विचार को विस्तृततर कर दो। सत्य ( परमेश्वर ) पर अपने विश्वास को बड़े-से-बड़ा अर्थात अकबर बना दो। संसार की बाह्य मलक, नाम-रूपों की चमक-दमक, इस दृश्यमान् जगत् की विचित्रता, स्थिर रूपों का बहुरंगीयन, किसी की आँखों को भले ही अंधा कर दे, किलॉसकर श्रौर प्रोफ़ेसर इस मृग-तृष्णा में पड़े हूबें, हाकिम श्रौर श्रमीर इस मकड़ी के जाल में पड़े फँसें, पंडित और विद्वान इन लहरों

में उत्तमें रहें, जवान और वृढ़े इस स्वप्न में पड़े मरें, लेकिन तुम्हें उस सत्य-स्वरूप को कदापि न भूलना होगा। तुम्हें अपनी आँख सत्य-स्वरूप से न उठानी होगी। ऐ विश्वासी! ऐ तस्व दशीं! फिर देख मजा। किसकी डाह ? और कैसे शत्रु?

कुमरियाँ त्राशिक हैं तेरी, सर्व वंदा है तेरा; बुल बुलें तुभापर फ़िदा हैं, गुल तेरा दीवाना है।

× किला दुःखों का सर किया ढाया : राज श्रफ़लाक <sup>३</sup>-श्रो-मिहर <sup>४</sup> पर पाया। इस्ती-मुतलक \* सरूरे-मुतलक द पर ;: गाड़ा, फरेरा लहराया। इस जगह ग़ैर" आ नहीं सकता ; याँ से कोई भी जा नहीं सकता। कर सके कुछ न तीर की बौछार : ख़ाली जाये बंद्क की भरमार। पुर्ज़े-पुर्ज़े अलग हुए डर के : घिनजयाँ जुहल की उड़ीं डर से। मुसको काटे कहाँ है वह तलवार ; दाग दे मुभको है कहाँ वह नार<sup>8</sup> ? मौत को मौत न आ जायेगी: क्रस्द <sup>१०</sup> मेरा जो करके आयेगी। रूप-श्रालम र पै जम गया सिका: शाहे-शाहाँ हँ शाहे शाहाँशाह।

१ वृद्ध विशेष। २ बलिहारी। ३ श्राकारा। ४ सूर्यै। ५ सत्य-स्वरूप। ६ श्रानन्द-स्वरूप। ७ श्रन्य। = श्रवान। ६ श्रग्नि। १० इरादा-संकल्प। ११ संसार ॥



## अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

यह दिखावे का हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि विविध ज्यालों की तरह हैं, जिनमें पवित्र विश्व-प्रेम का दूध पिलाने का प्रयत्न समय-समय पर होता रहा है। किन्तु इन सब प्यालों का दूध, इन सब मतों की जान, आहं-भाव का नाश या सचा प्रेम है।

मज़ह्बे-इरक़ अज़ हमा मिल्लत जुदास्त ; आशिकाँ रा मज़हब-श्रो-मिल्लत ख़ुदास्त ।

अर्थात् प्रेम का धर्म सब मत-मतांतरों से भिन्न है, क्योंकि ब्रेमियों का धर्म और मत परमात्मा है।

इन पुराने प्यालों की तरह हजरत ऋकबर ने भी एक नया प्याला गढ़ा था, अर्थात् नई रस्मों और नियमों में वही पुराना अमृत डाला था। इस नये प्याले का नाम रक्खा गया—

दीने-इलाही

जो आजादी का मत था। हिन्दू-मुसलमानों को दृध-शकर की तरह एक कर देना इसका अभिप्राय था। प्याला खूब स्वच्छ था, मगर प्यालों से हमारी भूख या प्यास नहीं बुक सकती। प्याले तो आगे भी बहुत धरे हैं; हमको तो दूध चाहिए, या शराब सही।

जिगर की आग बुक्ते जिससे जल्द वह शै ला।

जिगर की आग तो अहैत के अमृत से बुमती है। अकबर-दिली दरकार है, चाहे किसी प्याले में दे दो, पुराना हो कि नया, सोने का हो या मिट्टी का।

मुफ़िलस हूँ तो कुछ डर नहीं, हूँ मय से न ख़ाली; विल्लौर से बेहतर ये मेरा जामे-सिफ़ाली। मा ज़े क़ुरश्राँ मग्ज़ रा बरदाश्तेम; उस्तख़्त्रों पेशे-सगाँ श्रंदाख़्तेम।

अर्थात् हम क़ुरान (धर्म-पुस्तक) से तत्त्व को ले लेते हैं और हड्डियों को कुत्तों के आगे डाल देते हैं। हिम्मते आली तलव जामा मुरस्सा को मवाशा ; ज़ाँकि वादा रिंद अज़ जामे-विस्लौरी ख़श अस्त।

श्रथीत् जड़ाऊ प्याला मत बन, उत्तम उत्साह की चाह कर ; क्योंकि शराब की जो मस्ती है, वह बिल्लीर के प्याले से अच्छी है।

प्याले की उपासना से विरोध बढ़ता है। ये सब-के-सब प्याले तो केवल मूर्तियाँ हैं। धन्य है, वह सच्चा मस्त जो बुतों से असल को आया और मिण्या से सत्य को पहुँचा। आत्मानंद के कारण प्याला जिसके हाथ से छूट गया, फूट गया और टूट गया। धर्मातीत।

क्रदहे ब-लबम ब्द शिकस्ती रब्बी।

अर्थात् प्याला मेरे ओंठ तक गया और लगते ही, ऐ परमात्मा! तू ने तोड़ दिया।

धन्य है वह दुलहन जिसके परदों को, जिसके कपड़ों-गहनों को, जिसके नव-विवाह के घूँघट को प्रेम से पित स्वयं श्राकर उतारता है। यह बनाव-श्रङ्गार, ये वस्त्र-भूषण भला पहने ही किसके लिये थे ?

ई ख़िक्का कि मे पोशम दर रहने-शराव श्रौला। अर्थात् यह गुदड़ी जो मैं पहने हूँ, उत्तम मदिरा के लिये

गिरवी है।

यह मुवारक मोतियोंवाला मौला मतवाला जब वैष्णवों के मन्दिर में जाता है, तो कृष्ण की मूर्ति इससे मोती माँग ही लेती है, अर्थात् प्रेम के आँसुओं को निकलवाए विना नहीं छोड़ती।

हाथ ख़ाली, मदु मे-दीदा बुतों से क्या मिलें ; मोतियों की पंजए-मिज़गाँ में इक माला तो हो।

१ आँख की पुतली। २ पलक।



## अकवर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

मुसलमानों की मसजिदों में गुजर हो, तो— सिजदा-ए-मस्ताना श्रम बाशद नमाज़; मुसहक्षे-रूपश बुवद ईमाने-मन।

अर्थात् मस्ती-भरा भुकना मेरी नमाज हो और प्यारे के मुखड़े

का चूमना मेरा ईमान हो।

इस तरह का हाल होता है। बेशक "कुछ नहीं है सिवा अल्लाह के।" ईसाइयों के गिरजों में वह अहंकार व देहाध्यास का सलीव पर लटका हुआ दृश्य अपने साथ सलीव पर खींचे विना कब छोड़ता है?

न दारे आक्षिरत नै दारे-दुनिया दर नज़र दारम; ज़े इश्कृत कार चूँ मंसूर रा दारे दिगर दारम। अर्थात् मेरी दृष्टि में न लोक दार (घर) है, न परलोक दार (घर) है; किंतु तेरे प्रेम के कारण मन्सूर के समान मेरा काम तो दूसरे ही दार (सूली) से है।

"सूली ऊपर सेज पिया की जिस पर मिलना होत।"

## अकबर-दिली की आवश्यकता

क्या यह अकबर-दिली अकबर ही के लिये विशेषता रखती थी और हम-तुम से बिलकुल परे हैं ? और क्या यह दिल की बादशाही बाहरी बादशाहत पर निर्भर हैं ? कदापि नहीं। ईसा के साथ-साथ नौ सो घोड़े तो नहीं चलते थे, किन्तु उसके दिल की बरकत की बदौलत लाखों नहीं करोड़ों योरप के सभ्य निवासी गरीब ईसा के चरण-चिह्न पर चलने में मोच्न मानते हैं। क्या बंजर अरब और क्या अरब का एक अनपढ़ अनाथ जंगलों में रहनेवाला, जिसके हृदय में इसलाम (विश्वास) की अग्नि भड़क उठी—"ला इलाह इल्लिल्लाह" अर्थात् "नहीं है कुछ भी

सिवा श्रह्णाह के।" श्ररव के रेगिस्तान के निर्जीव रज-कर्णों को इस श्राग्न ने वारूद के दाने बना दिये और यह रेत की वारूद श्राकाश तक उछलती-उछलती थोड़े ही काल में एशिया के इस सिरे से लेकर योरप और अफ़ीक़ा के उस सिरे तक फैल गई। पूरव और पिन्छम को छेंक लिया। दिल्ली से प्रेनाड़ा तक को घेर लिया। हाय राजव! एक दिल, रारीब दिल, बादशाह का नहीं, विद्वान का नहीं, एक उम्मी (श्रमपढ़) श्रमाथ का, और यह खुदा-दिली। श्रव कौन कहेगा कि बादशाह-दिली (श्रकवर-दिली) के लिये वाहरी राज्य की स्नावश्यकता है?

वाहरी वादशाहत तो वादशाह-दिली के मार्ग में रोक और वाधा है। बुद्ध भगवान को वादशाह-दिली के लिये वाहरी वादशाहत का त्याग करना पड़ा। ऊँट पर चढ़कर ऊँटे न लेना तो टेढ़ी खीर है। दिखावे की सामग्री और संसारी वस्तुओं के वीच में रहकर पानी में कमल की तरह निर्लेप रहने का पाठ हमें आजकल दरकार है, और यह पाठ प्राचीन काल में महाराजा जनक, अजातशत्रु, भगवान रामचंद्र और युद्धचेत्र में भगवद्गीता गानेवाला दे गये थे। वही व्यावहारिक पाठ आज तीन सो वर्ष हुए सम्राट् अकवर ने स्पष्ट-रूप से हमें फिर दिया। सामयिक कर्तव्य यही है कि चाहे किसी अवस्था में हो, अकवर-दिली प्राप्त कर लो।

प्यारे भारतवासियो ! निराश मत हूजिए। ये बीज उने विना नहीं रह सकते। अनन्त शक्ति-रूप प्रकृति इस खेती की किसान है। विश्वास से हीन हों तुम्हारे शत्रु, निश्चय से वेनसीब हो तुम्हारी बला। मेरी जान! मिट्टी के ढेलों पर अन्न का बीज तो इस प्रकृति से उग पड़ता है, तो क्या तुम मनुष्यों



के साथ ही ईश्वर को मखौल करना था कि हृदय की भूमि में अकबर-दिली का बीज न उगेगा ?

मुल्क मार लेना तो तुम्हारे अधिकार की बात नहीं, लेकिन दिल का मारना तो तुम्हारा निज का काम है, और सच तो यों है कि जो दृदय का मालिक हो गया, वह संसार का मालिक हो गया।

मारना दिल का समभता हूँ जिहादे-श्रकवर ; वह ही ग़ाज़ी है वड़ा जिसने यह काफ़िर मारा। श्रीर जो यह कहा करते हैं—

दिल बदस्त आवर कि इज्जे अकवर अस्त; अज़ इज़ाराँ काबा यकदिल बेहतर अस्त।

अर्थात् मन को अपने वश में कर लेना ही महान् यात्रा है। और हजारों कावा की अपेचा एक दिल को वश में कर लेना उत्तम है।

> कावा बुनगाहे-ख़लीले-ग्राज़र श्रस्त ; दिल गुज़रगाहे-जलीले-ग्रकवर श्रस्त !

अर्थात् कावा खलीले-आजर का (जो अग्नि-पूजक था) मकान है और दिल प्रकाश-स्वरूप परमात्मा के विचरने का स्थान है।

यहाँ, अपने ही दिल के विजय करने का अर्थ है। यदि बाह्य साम्राज्य तुम्हें प्राप्त नहीं, तो कम-से-कम एक देश में तो शासक हो सकते हो। वह कौन देश ?—हृद्य का देश, अन्तः करण का साम्राज्य।

दिल पर भी न काबू हो, तो मर्दानगी क्या है ! घर में भी न हो सुलह तो फ़र्ज़ानगी क्या है !

१ भारी धर्म-युद्ध । २ धार्मिक योधा ।

सचा बादशाह तो वही है, जो-

गमो-गुस्सा-स्रो-यासो-स्रंदोहो-हिर्मा ; इनादो-फसादो स्रमलहाय शैता ।

अर्थात् शोक, क्रोध, निराशा और अशांति, दुर्भाग्य, मगड़ा, फसाद और तमाम आसुरी वृत्तियों को अपनी विलायत में फड़कने न दे।

श्चगर तन रा न बाशद दिल मुनव्वर ज़ेरे-ख़ाकश कुन ; न बाशद दर शबस्तिँ इज़्ज़ते-फ़ानूम ख़ाली रा। अर्थात् यदि तन में मन प्रकाशमान (प्रसन्न) नहीं है, तो उसे

मिट्टी के तले दवा दे, क्योंकि रात के समय खाली फानूस का मान नहीं होता।

शक्ति का स्रोत

सफलता-दायक मेल केवल भलाई में हो सकता है। जो लोग इन्द्रियों के दास रहकर उन्नित की त्राशा करते हैं, जो लोग बुराई की भावना से मिलते हैं, जो त्रविद्या के स्थिर रखने को मेल करते हैं, वे रेत के रस्से बटते हैं। उन्हें विकास-क्रम (evolution) का भाव, ईश्वरेच्छा का दवाव, पतन की नदी में जा डुवोता है। वल केवल पवित्रता में है। यह वह ईश्वरीय नियम है कि जिसकी आँखों में कोई नोन नहीं डाल सकता। लॉर्ड टेनिसन की रचनाओं में सर गेलाहेड कहता है—

My strength is the strength of ten Because my heart is pure.

> दस जवानों की मुक्तमें है ताकत; क्योंकि दिल में है इफ़्फ़तो-श्रसमत।

यदि थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हो, तो अपने ही दिल से पूछो—ऐसा है कि नहीं ? शुद्धि और सचाई, विश्वास



त्रीर भलाई, इसलाम श्रीर श्रकबर-दिली से भरा हुआ मनुष्य उन्नित का मंडा हाथ में लिए जब कदम बढ़ाता है, तो किसकी मजाल है कि श्रागे से हिल न जाय ? श्रगर तुम्हारे दिल में विश्वास श्रीर सचाई भरी है, तो तुम्हारी दिष्ट लोहे के सितृन चीर सकती है, तुम्हारे ख्याल की ठोकर से पहाड़ों के पहाड़ चकनाचूर हो सकते हैं। श्रागे से हट जाश्रो, दुनिया के बादशाहो! यह शाहे-दिल तशरीफ ला रहा है, सख्त पत्थर की तरह देश में शताब्दियों के जमे हुए पच्चपात उसके पैरों की श्राहट पाकर उड़ जायँगे, श्रहल्या की शिला इस राम के चरण छूते ही देवी होकर श्राकाश को सिधारेगी। श्रकबर-दिली के डंड से समुद्र को मारो श्रीर वह रास्ता दे देगा। सब से पहले मुसलमान (मोहम्मद) का वचन हैं—''श्रगर मेरी दाहिनी श्रोर सूर्य खड़ा हो जाय श्रीर बाई श्रोर चन्द्रमा, श्रीर दोनो मुसे धमकाकर कहें कि चल हट पीछे, तो भी मैं कभी नहीं हट सकता।"

श्रगचें कुत्व' जगह से टले तो टल जाये; श्रोर श्राफताव भी क्रवले-उरूजरे दल जाये। कभी न साहबे-हिम्मत का हौसला टूटे; कभी न भूले से श्रपनी जवीं पैवल श्राये।

अर्थात् चाहे ध्रुव अपने स्थान से टले तो टल जाय, और सूर्य उदय होने से प्रथम ही अस्त हो जाय, किन्तु साहसी पुरुष का साहस कभी नहीं टूटता, कभी भूल से भी उसके माथे पर वल नहीं आता।

त्रंतःकरण की शुद्धि, भीतरी सचाई और श्रकबर-दिली में यह शक्ति है। हृदय का भय इसके विना दूर नहीं होता। भय और भरोसा इसके विना प्राण खा जाते हैं और

१ ध्रुव । र उन्नति । ३ माथा ।

भीति वह व्याधि है कि पुरुष को कापुरुष बना देती है, सारी शक्ति के होते हुए भी कुछ होने नहीं देती। जैसे अँधेरे में प्रायः पाप-कर्म के सिवा और कोई कर्म नहीं बन पड़ता (The deeds of darkness are committed in the dark), इसी तरह जब भीतर विश्वास और अकबर-दिली का प्रकाश न हो, तो मनुष्य से कोई भारी काम प्रकट में बन नहीं पड़ता। जितना पवित्रता और विश्वास हृदय में अधिक गहरा होगा, उतने ही हमारे काम अधिक प्रकाश में आयेंगे।

नफ़्स ब नै चो फ़रो शुद बलंद मे गर्दद ।

अर्थात् श्वास जब बाँसुरी में नीचे उतरता है, तो आवाज ऊँची होती है।

संसार के भय और अशंका—"ग्रम ओ ग्रुस्सा ओ यासो अंदोहों हिर्मा"—तब तक तुन्हें जरूर हिलाते रहेंगे, जब तक दुनिया के "नक्ष्शो निगारो रंगो वू ताजा-ब-ताजा नौ-ब-नौ" (भिन्न-भन्न नाम-रूप) तुन्हें हिला सकते हैं। और जब तुम संसार के प्रलोभनों और धमिकयों से नहीं हिलाते, तो तुम संसार को अवश्य हिला दोगे। इसमें जो संदेह करता है, वह काफिर है?

## मेल और एकता

श्रकवर-दिली का हिन्दी या संस्कृत-श्रनुवाद होगा 'महात्मा' श्रश्मीत् 'महान्-श्रात्मा'। वह मनुष्य श्रकवर-दिल या महात्मा कदापि नहीं हो सकता, जिसका हृदय संकीर्ण श्रथीत् एक छोटे-से परिमित वृत्त में बन्द है, जिसकी सहानुभूति केवल हिन्दू, मुसलमान या ईसाई नाम से संबंधित है श्रीर इससे श्रागे नहीं जा सकती। वह तो श्रसगर-दिल है, श्रकवर-दिल नहीं; वह लघु-श्रात्मा है, महात्मा नहीं। श्रकवर-दिली का तो हाल यह है—



# अकबर-दिली अर्थात् आत्म-महत्ता

इर जान मेरी जान है, इरएक दिल है दिल मेरा; हाँ बुलबुलो-गुल मिइरो-मह की श्राँख में है तिल मेरा। हिन्दू मुसलमाँ पारसी सिख जैन ईसाई यहूद; सबके सीनों में धड़कता एकसाँ है दिल मेरा।

जापानी बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो एक-न-एक दिन नीचे-लिखा वार्तालाप गुरु-शिष्य में अवश्य छिड़ता है—

गुरु—तुम कितने बड़े हो ? इसके उत्तर में बच्चा अपनी आयु बताता है, तो फिर गुरु पूछता है—तुम इतने बड़े क्योंकर हुए ?

बच्चा कहता है—खूराक की बदौलत।
गुरु—यह खूराक कहाँ से आई?

बच्चा—हमारे देश जापान की भूमि से उत्पन्न हुई।

बेशक अगर शाक-आहार है, तो सीधे रास्ते से, और यदि मांस-आहार है, तो पशु-शरीर द्वारा देश की भूमि ही से तो आता है।

गुरु—अच्छा, तुम्हारा शरीर अन्ततः जापान की मिट्टी से फलता-फैलता है और जापान ही ने बनाया है ? यदि माता-पिता से पैदा हुआ हो, तो फिर माँ-बाप की शक्ति भी तो आहार ही से आती है ?

बचा-जी हाँ।

गुरु—तो फिर जापान को अधिकार है कि जब उचित सममे, तुम्हारा यह शरीर ले ले।

बचा-जी हाँ, मेरा कोई बहाना उचित न होगा।

चलो इतनी बातचीत से देश पर प्राण-समर्पण का ख्याल छोटे बालक की प्रत्येक नस-नाड़ी में खुब गया।

प्रशंसा के पात्र हैं वे छोटे-छोटे बच्चे जिनकी समक्त में यह मीटी-सी बात समा जाती है, और आचरण में आ जाती

है। हमारे देश में इधर तो विद्वान पंडित और उधर श्रालिमकाजिल मौलवी शताव्दियों में श्रभी व्यावहारिक-रूप से इतना
न सममे कि चूँकि हम हिन्दू-मुसलमान एक ही माँ
(भारत माता) से पैदा हुए हैं और उसी के दूध से पलते हैं,
चूँकि हिन्दू और मुसलमान दोनों की रगों और नसों में खून
एक ही भूमि की वनस्पति, जल, वायु श्रादि से पैदा होता है,
श्रतएव हम सगे भाई हैं? योरप के किसी देश का मनुष्य
जव श्रमेरिका में जा बसता है, तो दो-तीन वर्ष के निवास में
उसकी संपूर्ण सहानुभूति और प्रीति श्रमेरिका के पड़ोसियों
से हो जाती है, चाहे वे उसके सहधर्मी हों या न हों। यह
नहीं कि शरीर तो श्रमेरिका में रहे और मन उस पुराने देश में।
योरप के श्रधिकांश लोग ईसाई-धर्म के हैं और कितने

योरप के अधिकांश लोग ईसाई-धर्म के हैं और कितने ही उनमें ईसा के नाम पर प्राण न्योछावर कर देना परम आनन्द समभते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ईसा की जाति को, ईसा के देश को, अपनी जाति या देश से अधिक प्रिय नहीं रखता। राम सप्रेम कहता है—और प्रेम वह वस्तु है कि इसकी कठोरता भी सहा होती है—प्यारे मुसलमान भाइयो! यह भेद क्यों? किव के कथनानुसार—

"सर है कहीं, दिल कहीं, जान कहीं है ?"

हिन्दुस्तान में शताब्दियों से रहते हैं, तो दिल हिन्दू लोगों से श्रालग क्यों रक्खे जायँ ?

उधर हिन्दू-पंडितों से हमारा यह कहना है कि मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान के शवरी (भीलनी) के जूठे वेर, गरीब -मल्लाह से प्रेम, बन्दरों तक से मोहित कर देनेवाली प्रीति, -शत्रु के भाई पर वह अनुकंपा, जरा स्मरण तो करो ! और जरा -यह भी तो स्मरण करो कि 'पंडित' शब्द की निम्न-लिखित



च्याख्या कौन कर गया है ? दोनो ओर से लड़ने-मरने को सेनाएँ डट रही हैं, सारे हिन्दुस्तान के वीरों के हृदय मारे कोध और द्वेष के मानो आकाश तक उछल रहे हैं, इस अवसर पर रहनी और कथनी की भाषा से जगद्गुर (अखिल जगत् का प्रकाश-दाता) केसे स्पष्ट और सुरीले गीत में तुम्हारे लिये संदेशा (या अनुशासन) छोड़ गया है। हजार वर्ष हो गये, आकाश ने अपने डाकघर में इस चिट्ठी पर गई का नाम न मड़ने दिया। दूत पवन, उसे अपने परों से बाँधकर उत्तर, दिक्खन, पूरव, पच्छिम, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, उत्तरी गोलाई और दिल्ली गोलाई, जापान, योरप, अमेरिका सब कहीं पहुँचा आया। धन्य है, इस कबूतर की प्रभु-भक्ति को। अन्य देशों के लोग इस चिट्ठी पर आचरण करके दिन-दूनी, रात-चौगुनी उन्नति पा रहे हैं, पर हाय! तुमने, जिनके लिये यह श्रुति (आकाश-वाणी) पहले पहल अवतीर्ण हुई थी, उसे ज्यावहारिक वर्ताव के समय बहानों में ही टाल दिया।

## पंडित की व्याख्या

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गिव हस्तिनि ;

ग्रुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ।

ह हैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ;

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः । गी० ५. १८-१९

अर्थात्—माहिरे १ इल्मो-फ़न विरहमन में ;

गाय में, फ़ील में कि दुशमन में ।

सग में, सगकुश में यकनिगाही हो ;

दिल में उलफ़त हो और सफ़ाई हो ।

१ जाननेवाला। २ हाथी। ३ कुत्ता। ४ कुत्ता मारनेवाला। ५ प्रेम।

#### भारत माता

जिसमें इस एकता की रंगत है; वही पंडित है, वह ही पंडित है। ''ढाई अन्तर 'प्रेम' के पढ़े सो पंडित होय।''

पंडित तो वह है जिसके प्रेम के चन्न खुले हुए हैं, जो ज्ञान श्रीर प्रेम के आवेश में पशु, वनस्पति बरन् पाषण तक में भी अपने ठाकुर भगवान् को देखता और पूजता है। वह पंडित भला कैसे कहा जा सकता है जिसको मनुष्य की छाया से घृणा हो, मुसलमान को छूना पाप जाने और व्यवहार में पत्थर (प्रतिमा) ही में भगवान् माने?

### उपसंहार

श्रकबर के पास उसके कोके की कई बार शिकायत श्राई। बार-बार की बगावत श्रीर कई बार की साजिश की खबरें श्रकबर ने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दीं। जब राज के शुभचिन्तकों ने सख्त गिला किया कि "जहाँपनाह! इतनी नरमी श्रीर रिश्रायत क्यों उचित समभी जाती हैं?" तो उत्तर दिया—"तुम लोग नहीं समभते कि मेरे श्रीर उस कोका-भाई के बीच दूध की एक नदी बह रही हैं, जिसको चीरना मेरे लिये श्रसंभव है। मैं भला क्योंकर उस पर कोध कर सकता हूँ?"

क्या अकबर-दिली है ? धन्य है ! अकबर और उसके कोका ने एक ही राजपूत-माँ का दूध पिया था। क्या हिन्दू और मुसलमान एक ही 'भारत-माता' (हिन्दुस्तान) का दूध नहीं पी रहे ? पिछली शिकायतें भूल जाओ। गिले-गुस्से सब माफ। रूठे मनाए गये!

गर ज़ें दस्ते-ज़ुलफ़े-मुशकीनत ख़ताए रफ़्त-रफ़्त ; वर ज़े हिंदूए-शुमा वर मा जफ़ाए रफ़्त-रफ़्त ।



गर दिले आज़ गमज़ए-दिलदारे-यारे बुर्द-बुर्द ; दरमियाने जानो-जानाँ माजराए रफ़त-रफ़्त ।

अर्थात् अगर तेरे सुगन्धित वालों के हाथ से कोई अपराध हो गया है, तो उसे हो जाने दे, और यदि तुम्हारे गुलाम से हम पर कोई अत्याचार हो गया है, तो उसे भूल जाओ। अगर प्यारे के इशारे से कोई दिल छीना गया है, तो छिन जाने दो, तथा श्रीतम और प्यारे के बीच में यदि कोई भगड़ा हो गया है, तो उसे भुला दो, भुला दो।

तारे कव रोशनी से न्यारे हैं ? तुम इमारे हो, इम तुम्हारे हें।

× × ×

मुके भी इन तेरी बातों से रोक-थाम नहीं ; जिगर में घाम न कर लूँ तो 'राम' नाम नहीं !

3% !!

3%

1!! KE

# मारत का मिकिच्य

( स्वर्गवासी रायवहादुर लाला वैजनाथ द्वारा लिखित "हिन्दूधर्म प्राचीन व ग्रर्वाचीन" ( Hinduism, Ancient and Modern )-नामक ग्रंथ में स्वामी राम की लिखी हुई प्रस्तावना )

राम श्रव भारतवर्ष के भविष्य-सम्बन्ध में, जो श्राशा-जनक श्रीर उज्ज्वल दिखाई देता है, कुछ शब्द कहेगा।

संसार में प्रत्येक वस्तु की गित तालबद्ध या नियमानुकूल है, जीर सारी सृष्टि काल-चक ( Law of periodicity) के नियम के अधीन है। इसी नियम के अनुसार विभूति के सूर्य व नच्न को भी घूमना पड़ता है। एक समय था जब कि भारतवर्ष में ज्ञान और वैभव का सूर्य मध्याकाश पर प्रकाशमान था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय, तो आकाश-मण्डल के अन्य नच्नों की तरह यह सूर्य भी धीरेधीरे पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ चल रहा है। पहले वह ईरान, असीरिया आदि देशों से होता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ा। मिस्र देश को इसकी मध्याह्न-किरणें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद यूनान की बारी आई। तत्पश्चात् रोम को इसके मध्याह्न-तेज के भोगने का आनन्द मिला। फिर इसके बाद जर्मनी, फ़ान्स और स्पेन की जागृति इसी के प्रकाश से हुई।

अन्त में इसी वैभव-सूर्य की चकाचौंध करनेवाली किर्गों इँगलैंड के भाग्य में आई। ये लो, सूर्य पश्चिम की ओर और



बढ़ा और इसी ने अमेरिका को धन-धान्य से परिपूर्ण कर दिया। संयुक्त-देश (अमेरिका) में भी यह अपने नियमानुसार पूर्व की ओर अर्थात् न्यूयार्क से चलकर पश्चिम की ओर बढ़ते-बढ़ते केलीफोर्निया तक पहुँचा। जब भारतवर्ष में वैभव-सूर्य का दिन था, तब अमेरिका को कोई जानता भी न था। अब जबिक अमेरिका में दिन है, तो भारतवर्ष पर दरिद्रता और पीड़ा की रात्रि छा रही है। किन्तु नहीं, विभूति का सूर्य प्रशांत-महासागर से भी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और जापान सर्वशिरोमणि राष्ट्रों की श्रेणी में आने लगा है। यदि प्राकृतिक नियम विश्वसनीय और सत्य हैं, तो ज्ञान व विभूति का सूर्य अपनी प्रदित्तणा अवश्य पूर्ण करेगा, और भारतवर्ष पर एक बार दिगुण कांति से दीप्तमान होगा। तथास्तु।

भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखने से हमें जान पड़ता है कि अन्य देशों की दशा के समान भारतवर्ष में भी रात्रि (अज्ञान व दरिद्रता-रूपी अंधकार) का भीतरी मुख्य कारण संकीर्णता (परिच्छिन्नता) के अतिरिक्त कुछ और नहीं। मस्तन् 'इस कमरे में कैसा शोभायमान व सुहावना उजाता है, ओह! यह मेरा है! मेरा है!! केवल में ही इसका खामी बना रहूँ", ऐसा कहते हुए हमने निस्संदेह परदों को गिरा दिया और दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद कर दीं; और भारत के उजाले को केवल अपना बनाने की चेष्टा में हमने (भारत में) अंधकार उत्पन्न कर लिया। ईश्वर न किसी व्यक्ति विशेष का पच्चपाती है और न विभूति ही स्थानवद्ध है। एकता (तत्त्वमिस) के अनुभव-रूपी ईश्वरीय तत्त्व को हम अपने आचरणों में जाना छोड़ बैठे, और इस प्रकार ईश्वरीय नियम 'तत्त्वमिस',

'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' ( सब एक हैं ) को अनुभव करना और अपने आचरण में लाना हमने छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ ? हम जाति-पाँति के भेद-भाव में फँसकर परस्पर विभक्त श्रीर दर्बल हो गये। बड़ा भारी पाप, जो नेताश्रों ने किया, यह था कि अपनी सन्तान अन्त्यज जातियों के साथ बर्ताक करने में अपने स्वार्थ-त्याग रूपी कर्तव्यों की अपेचा अपने स्वार्थपरता रूपी अधिकारों पर ही विशेष दृष्टि रक्खी। अस्त जो होना था, वह हो चुका, इसी अवस्था के बदलने की आवश्यकता के कारण समय का रंग बदलता जा रहा है, और त्र्याशाजनक शकुन दिखाई दे रहे हैं। इसमें संदेह नहीं, जो खूब सोते हैं, वे खूब जागते भी हैं। भारतवर्ष बहुत काल तक सोता रहा । निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि अन्धविश्वास या पुराने सड़े-गले रीति-रिवाज अब धीरे-धीरे दूर हो रहे हैं और धीरे-धीरे त्रालस्य उड़ता जा रहा है; श्रीर पूर्ण निश्चय के साथ परिवर्तित परिस्थिति को अंगीकार करने में हम उदारता दर्शा रहे हैं।

उन्नति का नियम (Principle of progress) बाहरी किया में तो विभिन्नता और भीतरी स्वरूप व भाव में पूर्ण एकता चाहता है। हिन्दुन्नों की वर्ण-व्यवस्था का कारण तो राष्ट्रीय प्रगति व विकास था, जिससे कार्य और व्यवहार का संगठित विभाग और हृद्य तथा भाव का पूर्ण मिलाप स्पष्ट होता था; परन्तु समय के प्रभाव से भीतरी तत्त्व (मिलाप) की अपेचा बाहरी बातों (विभाग) पर लोगों की हिष्ट अधिक होने लगी, जिससे स्वाभाविक क्रम बदल गया। प्रगति वा उत्कान्ति के स्थान पर अवगति वा अवकान्ति ने हेरा जमाया, और अन्त में प्रेम-तत्त्व का विभाग और व्यवहार



का मिलाप हो गया, अर्थात् एक वर्ण के लोगों ने दूसरे वर्ण के व्यवहारों (पेशों ) को महण कर लिया, तिस पर प्राचीन जाति-भेद ने हृदयों को पहले से भी अधिक फाड़ डाला। देह वा चर्म-दृष्टि के अधिक बढ़ जाने से शुद्ध-स्वरूप इन च्रणभंगुर नाम-क्य उपाधियों के गढ़े में लुप्त हो गया। श्रुति ( ब्रह्म-विद्या ) वास्तव में निर्जीव कर दी गई, और स्मृति (प्राचीन रीति-सम्बन्धी धर्म-शास्त्र) एक अत्याचारी की संस्था बना दी गई। इस प्रकार स्मृति श्रुति के उपर हावी हो गई। किसी ने कहा है कि ज्याकरण भाषा का श्मशान है (Grammar is the grave of language)। यह ठीक है कि ज्यों ही आप भाषा को अचल और सुरत्तित बनाने का प्रयत्न कीजिए, भाषा तत्काल निर्जीव हो जायगी। ठीक इसी प्रकार नियमों, रीतियों और कर्म-काएड की दृढ़ अचलता राष्ट्र का सत्तव भज्ञण कर लेती है। कुछ काल तक तो ये नियम और शासन उपयोगी होते हैं, जैसे कि बीज या दाने की रचा और स्थिति के लिये उसके ऊपर का छिलका उपयोगी होता है; परन्त कुछ काल के बाद उनमें यदि परिवर्तन न हो, तो वे उन्नति के प्रतिबंधक हो जाते हैं। प्रिय देश-भाइयो ! याद रखिए, ये समृतियाँ और शासन आपके लिये हैं, आप उनके लिये नहीं। सर्वत्र नित्य-श्रुति का प्रचार कीजिए, किन्तु स्मृति को समय की श्रावश्यकता के अनुसार बना लीजिए । स्मृति पर तुम्हारा पैतृक अधिकार (Heritage) हो, न कि स्मृति का तुम पर! भारतवर्ष में निदयों के मार्ग बदल गये, हिम-रेखाएँ स्थान-च्युत हो गईं, जंगलों के स्थान पर खेत बन गये, देश ( भारत-भूमि ) का रूप भी बदल गया, राज्य-पद्धति बदल गई, भाषा बद्ल गई, देश-वासियों के वर्ण बदल गये, तिस पर भी

इस च्र्यामंगुर और अस्थिर जगत् में आप प्राचीन रीति-रिवाज को स्थिर करने के यत्न में लगे हुए हैं, जो आजकल वस्तुतः निस्सार है। उस प्राणी की दशा वास्तव में शोचनीय है जो आगे को चलना चाहता है परन्तु देखता निरन्तर पीछे को है। ऐसा मनुष्य पग-पग पर निस्सन्देह ठोकर खाता है।

जन्म श्रीर कर्म श्रर्थात् वंश-परम्परा श्रीर कालानुकूल व्यवहार करने के नियमों पर जीवन का विकास निर्भर है। वंश-परम्परा के नियम का पशुवर्ग में साम्राज्य है; परन्तु कालानुकूल चलने या शिज्ञा का मनुष्य-योनि में साम्राज्य है। यही कारण है कि मनुष्य पशुश्रों व वनस्पति से श्रेष्ठ है। एक सुन्दर छोटा-सा वालक नन्हें पिल्लो के समान अनजान श्रीर मूढ़ होता है; नहीं-नहीं, पिल्ला या तोते का बच्चा मनुष्य के वालक से प्रायः श्रिधक ज्ञान रखता है। किन्तु श्रंतर इसमें यह है कि पिल्ला या तोते का बच्चा तो जन्मते ही वंश-परम्परा के नियमानुसार श्रावश्यक ज्ञान श्रपने माता-पिता से पा लेता है, परन्तु मनुष्य का वालक कालानुकूल चलने वा शिज्ञा द्वारा समस्त संसार श्रपने श्रधीन कर सकता है।

मेरे प्यारे हिन्दू-भाइयो ! परिवर्तन या कालानुकूल चलने के नियम से द्वेष करके और प्राचीन रीति-रिवाज तथा वंश-परम्परा के नियमों पर जोर देने से, ईश्वर के लिये, अपने आपको मनुष्यत्व से नीचे मत गिरने दो।

तुम इस देश श्रीर काल में रहते हो। तुम भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों की सन्तान हो, किन्तु तुम श्रव उनके युग (समय) में नहीं रहते हो, क्या यह ठीक है ? तुग्हें श्रव इंजिन जहाज, श्रीर तारघर इत्यादि से वास्ता पड़ा है; तुम श्रव वर्तमान संसार से श्रपने को पृथक नहीं कर सकते। तुन्हें श्रव



बीसवीं शताब्दी के योरप और अमेरिका के शास्त्रज्ञ, शिल्पज्ञ और कारीगरों से सामना करना है। तुम इस मुकाबले से नहीं बच सकते। यदि तुम विचारपूर्वक ध्यान दोगे, तो तुम्हें पता लग जायगा कि यदि समय की परिवर्तित परिस्थिति में तुम अपने को रहने-योग्य नहीं बना लेते, तो तुम्हारा इस संसार से नामो-निशान मिट जायगा। यदि तुम नवीन प्रकाश को, जो वास्तव में आपकी भूमि का पुराना प्रकाश है, अपनाने में उद्यत और प्रसन्न नहीं होते हो, तो जाओ अपने पूर्वजों के साथ पित-लोक में वास करो। यहाँ क्यों ठहरे हुए हो ? जाइए, नमस्कार।

राम का यह प्रयोजन नहीं है कि आपका राष्ट्रीयत्व सव नष्ट हो जाय। पौधा बाहर से जल, वायु, खाद और मिट्टी सोख लेता है, तो इससे क्या वह वायु, जल और पृथिवी में बदल जाता है ? कभी नहीं। इसी प्रकार आपको भी बाह्य बस्तुएँ प्रहण कर उन्हें अपनाते हुए अपनी उन्नित और विकास करना चाहिए, परन्तु श्रुति की वास्तविक अवस्था का संचार आपके हृदय व नस-नाड़ी में सर्वदा होते रहना चाहिए।

शिक्ता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसके द्वारा हम अपने देश के समस्त साधनों वा सामग्री का सदुपयोग कर सकें। उचित शिक्ता लोगों को इस योग्य बना देती है कि वे इस के द्वारा पृथिवी की उर्वर (जरखेज) खानों को धनोत्पादक, व्यापार को समृद्ध, शरीरों को उद्योगी, मनों को स्वत:-कल्पना-शील, हृदयों को शुद्ध-पिवत्र, कला-कौशल को विस्तृत और राष्ट्र को संगठित पहले से अधिक बना दें। अपना पाण्डित्य दर्शाने के लिये बड़े- बड़े शास्त्रों के प्रमाण देने की योग्यता, प्राचीन अन्थों के वचनों के आशय को मोड़-तोड़ करने का व्यर्थ (मूर्खता-पूर्ण) छिद्रान्वेपण, जीवन-भर वर्ताव में न आनेवाले विषयों का अध्ययन,

इसका नाम शिचा नहीं है । व्यवहार में न लानेवाले ज्ञान का मस्तिष्क में ठूँस लेना आध्यात्मिक कव्ज अथवा मानसिक अजीर्श है।

यह बात सन्तोषजनक है कि उपरी उत्साह-मंग और उप्र किन्तु निर्जीव विरोधों के होते हुए भी धीरे-धीरे किन्तु निर्चयपूर्वक हिन्दू-भाई उचित शिक्ता पा रहे और आवश्यक कालानुकूल व्यवहार भी दर्शा रहे हैं। पुराने व प्राचीन समयों के सामाजिक बन्धन धीरे-धीरे ढीले पड़ते जा रहे हैं और वर्णव्यवस्था दिन-प्रतिदिन अपनी असली स्थिति पर आ रही है। पाश्चात्य साइंस का तिरस्कार करने के स्थान पर हिन्दू आज उसे अपनी ब्रह्म-विद्या (श्रुति) का भारी सहकारी सममते हुए उसका सत्कार कर रहे हैं।

हिन्दू-विवाह के सम्बन्ध में, भिन्न-भिन्न हिन्दू-जातियाँ, प्रायः कट्टर सनातनधर्मी और विद्वान् पिएडतों के आधिपत्य में, विवाह में आयु की अविध वढ़ानेवाले नियमों का विधान कर रही हैं। और कभी-कभी उपयुक्त अन्तरजातीय विवाह को भी चुपके से स्वीकार कर लेती हैं।

प्रत्यच्च में भोजन का प्रश्न हिन्दुओं में इतना अनुचित विस्तार पकड़ गया है कि कुछ लोगों ने हमारे धर्म का नाम केवल 'चौके-पाटे का धर्म' (Kitchen religion) रख दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में इतना कोलाहल मचने पर भी हमारी शक्ति अनुचित खोर वह रही है और अत्यन्त व्यर्थ जा रही है। शास्त्रीय रीति से हमने कभी ऐसी विवेचना नहीं की कि हमें क्या और कैसे आहार करना चाहिए। जैसा आपका आहार होगा, वैसा आप का विचार और आचार हो जायगा। जो वस्तु मैशीन में न डाली गई हो, वह आप मैशीन से कैसे प्राप्त कर सकते



हैं। जो मनुष्य पट्ठों और मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला च्याहार नहीं खाते, उनसे शारीरिक और मानसिक (मस्तिष्क-सम्बन्धी) काम की आशा करना नितान्त मूर्खता है। भाजी, तरकारी, अनाज और फलों में से हम आसानी से ऐसी उचित वस्तुएँ चुन सकते हैं, जिनसे मानसिक तथा शारीरिक शक्ति सुरिच्चत रखने के लिये यथेष्ट नाईट्रेट (Nitrates) श्रीर फासफेट ( Phosphates ) मिल सकें। क्या यह खेद की बात नहीं कि हम घी को इतना महत्त्व देते हैं जबकि उसमें दिमारा और पट्ठों को बनाने का कोई अंश नहीं, और जो को तुच्छ सममते हैं जो कि विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उत्तम आहार है? मिर्च, मसाला तथा ख्रोषधियाँ हमारे शरीर-यन्त्र को गड़बड़ में डाल देती हैं, हमारे स्वाभाविक स्वाद को वदल देती हैं, श्रीर सर्व-प्रकार की दुर्वलता, वीमारी तथा मृत्यु को बुला लेती हैं। मक्खन, चीनी और नशास्ता जैसे कारबोनेट पदार्थों को, जो केवल फेफड़ों के लिये ईंधन का काम देते हैं किन्तु पट्ठों और दिमारा को किसी प्रकार से पुष्टि नहीं देते, सब से अधिक महत्त्व दिया जाता है। श्रीर इसका परिग्णाम यह होता है कि श्रालस्य, निद्रा, तन्द्रा श्रीर थकावट का रहना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान ( साइंस, विद्या ) को हमारे भोजन का पथ-दर्शक होना चाहिए।

भारतवर्ष के साधु इस देश के लिये एक अद्भुत और अदितीय दृश्य हैं। जिस प्रकार तालाब के पानी पर हरी काई जम जाती है, बैसे ही भारतवर्ष में साधु फैले हुए हैं। इस समय ये पूरे बाबन लाख की संख्या में हैं। इनमें से कुछ साधु तो निस्सन्देह सुन्दर कमल हैं, जो तालाब व सरोवर की शोभा बढ़ा रहे हैं; किन्तु अधिकांश इनमें रोगोत्पादक काई-स्पी मल हैं। जरा जल को बहने दीजिए, मनुष्यों में जीवन-संचार

होने दीजिए, काई-रूपी मल शीव वह जायगा। ये साधु भारत-वर्षीय इतिहास के गत अवनत-काल के स्वाभाविक परिणाम हैं। परन्तु आजकल सुधार का साधारण प्रभाव जितना गृहस्थियों के स्वभाव व रुचियों को वदल रहा है, उतना साधुओं में भी परिवर्तन पैदा कर रहा है। अब ऐसे साधु उत्पन्न हो रहे हैं जो राष्ट्रीय वृद्ध पर जोंक और आकाश-वेल (प्राण-नाशक) वने रहने के स्थान पर मन और शरीर से यदि अधिक नहीं तो इस वृद्ध की खाद वनने के इच्छुक हैं। मेहनत व मजदूरी के आदर का भाव तथा निष्काम कर्म का धर्म, जो आज तक लाखों गीता-भक्तों का जवानी जमा-खर्च था, अब भगवान कृष्ण की भूमि में लाचार थोड़ा-बहुत वर्ताव में आता अनुभव हो रहा है।

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा घनंजय ;
सिद्ध्यसिद्ध्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते।(गी०२.४८)
अर्थ—हे अर्जुन! योग में स्थित हुआ, कंर्म-संग का त्याग
कर और सिद्धि-असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर। यह

समता ही योग कहलाती है।

"And live in action! Labour:
Make thine acts thy piety;
Casting all self aside;
Contemning gain and merit;
Equable in good or evil;
Equability is Yoga, is piety!" (Gita. 2. 48)

कुछ साधु और गृहस्थों में प्रवल भक्ति और तीत्र विवेक दिखाई पड़ता है। जिस किसी को भारतवर्ष की बाह्याभ्यन्तर तथा प्राचीन व अर्वाचीन स्थिति विदित है, वह यह सुगमता से



भान कर सकता है कि व्यावहारिक वेदान्त अथवा भक्तिपूर्वक कर्मयुक्त संन्यास ही शिव्तित भारतवर्ष का भावी धर्म होगा।

## च्यावहारिक वेदान्त

( या भक्तिपूर्वक कर्म-युक्त संन्यास )

सच्ची भक्ति और सच्चे ज्ञान से सत्य-कर्म पृथक नहीं हो सकता। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म, भाव और विचार को श्रुति-धर्म (व्यावहारिक वेदान्त) एक यज्ञ (देवताओं के प्रति आहुति) बना देता है।

वेदान्त की परिभाषा में देव का अर्थ भिन्न-भिन्न इन्द्रियों की प्राण श्रौर प्रकाश देनेवाली शक्ति है; श्रौर किसी एक इन्द्रिय के देवता से अभिप्राय ब्रह्माएड की समष्टि इन्द्रिय है, जैसे श्राध्यात्मिक श्रीर श्राधिदैविक। चत्रुर्देवता सब प्राणियों का चन्नु है, जो आदित्य कहलाता है, और जिसका चिह्न ( मुर्ति ) ब्रह्माण्ड का नेत्र अर्थात् भौतिक सूर्य है। हस्तेन्द्रिय का देवता सब हाथों की शक्ति है, जो इन्द्र कहलाती है। पाद-देवता सव पैरों की शक्ति है, जिसे विष्णु कहते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देवतात्रों के विषय में समिभए। इस तरह देव-यज्ञ से ठीक-ठीक अभिप्राय अपनी व्यष्टि इन्द्रियों को ब्रह्माएड की समष्टि इन्द्रियों में अर्पण करना है। इन्द्र देवता को आहुति देने से तात्पर्य इस भूमि पर संमस्त हाथों के हित में अपना व्यष्टि हाथ अर्पण करना है, अर्थात् देश के सब हाथों के हित में काम करना इन्द्र-देव-यज्ञ है। आदित्य देवता को आहुति देने से अभिप्राय ब्रह्माएड के सब नेत्रों में ईश्वर का अस्तित्व भान करना है, अर्थात सब नेत्रों का सम्मान और आदर करना ; अपने अनुचित व्यवहार से किसी की दृष्टि को कुपित न करना : बल्कि

जिस किसी की भी दृष्टि अपने पर पड़े, उससे प्रसन्नता, आशीर्वाद और प्रेम से पेश आना ; अपनी व्यष्टि नेत्र-इन्द्रिय को ब्रह्माएड की समष्टि नेत्र-इन्द्रिय के लिये ऐसी अस्यन्त प्रीति वा भक्ति से अपण करना कि परिच्छिन्न अहंकार का अधिकार नितान्त लुन्न हो जाय और समष्टि नेत्र (आदित्य) ख्यं आपके नेत्रों द्वारा ही भासमान होने लगे; यह आदित्य-देव-यज्ञ है। बृहस्पति देवता को आहुति देने से अभिप्राय अपनी व्यष्टि बुद्धि को देश की समष्टि बुद्धि के अपण करना है, अथवा देश की भलाई में इस प्रकार चिन्तन करना है कि जिससे हम में और हमारे देश-निवासियों में कोई अन्तर न रहे, और देश के कल्याण में अपना कल्याण तथा देश के आनन्द में अपना आनन्द भान होने लगे।

संज्ञेपतः यज्ञ से अभिप्राय अपने आपको ठीक अपने पड़ोसी, अपने आपको समस्त से अभेद तथा सबका आत्म-स्वरूप होने में अपने तुच्छ अहंकार का नाश अनुभव करते हुए उसको कार्य में परिणत करना है। यही है स्वार्थता का सूली पर चढ़ना, और यही है समष्टि आत्मा का पुनरूत्थान। इसका एक अंग (रूप) साधारणतः भक्ति और दूसरा अंग (रूप) ज्ञान कहलाता है। ॐ, ॐ, ॐ।

Take my life and let it be Humbly offered, All, to Thee. Take my hands and let them be Working, serving Thee, yea! Thee. Take my heart and let it be Full saturated, Lord, with Thee.



## भारत का भविष्य

Take my eyes and let them be Intoxicated, God, with Thee. Take this mind and let it be All day long a shrine for Thee. (Rama)

**अर्थ**— (बरवा छन्द)

१—मम सर्वस स्वीकारहु, हे कृपानिधान ! ऋपेंहूँ दोउ कर जोरे, मैं श्री भगवान !

२—स्वीकारहु हाथन को, हे श्री महराज!

तव सेवा के कारण, में अपीं आज।

३---हृदय मोर स्वीकारहु, हे ऋति निष्काम ! तव मुरतिहिय भासे, सव सुख की धाम।

४—नयन मोर स्वीकारहु, हे श्री जगदीश ! भक्ति-धुध है जावें, मैं नावों शीश !

भाक्त-वुव ६ जाप, न नापा सारा । ५—चित्त मोरस्वीकारह, तुम ग्रहो सुजान !

मन्दिर होय तुम्हारो, कछु हेतुन आना

६ - ऋस न रहे कछु मोपै, जो होवे मोर ;

फ़रै मोर सब तुममें, नहि दूसर ठौर। (प्रकाश )

यह उक्त समर्पण पूर्णता पर पहुँचने के पश्चात् 'तत्त्वमित' (वह ब्रह्म तू ही है) इस महावाक्य का त्र्यानन्दमय स्वरूप अनुभव होता है।

आप स्वदेशानुरागी वा स्वदेशभक्त हुआ चाहते हैं ? तब अपने आपको देश तथा देश-बन्धुओं के प्रेम में एकताल (अभेद) करो, उनके साथ अपनी एकता अनुभव करो। आपकी यह परिच्छिन्न व्यक्ति की छाया भी आपमें और आपके देश-बन्धुओं में एक पतला काँच का पर्दा तक न होने पाये। अपने प्राणों को स्वदेश-हित में अपीण करते हुए आप एक सच्चे

श्राध्यात्मिक योद्धा बनिए। जुद्र श्रहंकार के त्याग से स्वयं समस्त देश-रूप होने पर श्रापके मन में जो विचार उत्पन्न होगा, वह श्रापका ही नहीं, किन्तु सारे देश का होगा। तुम चलो, देश तुम्हारे साथ चलेगा। तुम चित्त में स्वास्थ्य का ख्याल करो, श्राप के देशबन्धु स्वस्थ हो जायँगे। श्रापका बल उनके नस-नाड़ी में धड़कने लगेगा। श्रोह! मुक्ते निश्चय करने दीजिए कि—

"मैं भारतवर्ष, समस्त भारतवर्ष हूँ । भारत-भूमि मेरा अपना शरीर है। कन्याकुमारी मेरा पावें है। हिमाचल मेरा शिर है। मेरे वालों से श्रीगंगाजी बहती हैं। मेरे शिर से सिन्धु च्योर ब्रह्मपुत्र ( नद ) निकलते हैं। विन्ध्याचल मेरी कमर के गिर्द् कमरबन्द है। कुरुमण्डल मेरी दाहिनी छोर मालाबार मेरी वाई जंघा (टाँगें ) हैं। मैं समस्त भारतवर्ष हूँ। इसकी पूर्व श्रोर पश्चिम दिशाएँ मेरी दोनो मुजाएँ हैं, श्रोर मनुष्य-जाति को अलिंगन करने के लिये मैं उन मुजाओं को सीधा फैलाता हूँ। आहा ! मेरे शरीर का ऐसा ढाँचा ( वा आकार ) है। यह सीधा खड़ा है और अनन्त आकाश की ओर दृष्टि दौड़ा रहा है। परन्तु मेरी वास्तविक आत्मा सारे भारतवर्व की आत्मा है। जब मैं चलता हूँ, तो अनुभव करता हूँ कि यह सारा भारतवर्ष चल रहा है। जब मैं बोलता हूँ, तो मैं भान करता हूँ कि यह भारतवर्ष बोल रहा है। जब मैं श्वास लेता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि यह भारतवर्ष श्वास ले रहा है। मैं भारतवर्ष हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं शिव हूँ।"

स्वदेश-भक्ति का यह अति उच्च अनुभव है, और यही रव्यावहारिक वेदान्त' है।



# राष्ट्रीय धर्म

"So many sects, so many creeds,
So many paths that wind and wind,
While just the art of being kind.
Is all the sad world needs."

(शिखरिणी छन्द)

श्रनेकों पंथी हैं, बहुत मत भी हैं जगत में,
श्रनेकों धर्मी हैं प्रसरित चतुर्दिक भुवन में;
श्रपेचा तो भी है दुखित जग को एक गुण की—

बता देवे कोई सदय बनने के यतन को।

-- 'प्रकाश'

सूर्य अस्त होने का समय है। गहरी साँसों से निम्नांकित गीत गाया जा रहा है और बहते हुए आँसुओं से लिखा जा रहा है—

I know not if, 'twas real, for they said I was not well. But often as the Sun goes down, my eyes fill up with tears, And then that vision comes and I see my Florimel (India).

The day was going softly down, the breeze had died away; The waters from the far West came slowly rolling on. The sky, the clouds, the ccean wave, one molten glory lay; All kindled into crimson, by the deep red Sun. As silently I stood and gazed before the glory passed. There rose a sad remembrance of days long gone; My youth, my childhood came again, my mind was overcast. As I gazed upon the going down of that red Sun.

The past upon my spirit rushed, the dead were standing near;
Their cheeks were warm again with life, their winding sheets were gone.

Their voices rang like marriage-bells once more upon
my ear;
Their eyes were gazing there with mine on that red Sun.

Many days have passed since then, many chequered years; I have wandered far and wide, still I fear I am not well; For often as the Sun goes down, my eyes fill up with tears, And then that vision comes, and I see my Florimel. अर्थ— (बहरे-तवील)

दृश्य जो एक द्का था लखा श्राँख से, वह कभी सामने मेरे श्रा जाता है; बात मुक्तको नहीं, वह था सत् या श्रसत्, क्योंकि श्रस्वस्थ था, मैं कहा जाता है। किन्तु बहुधा दिवाकर के छिपते समय लोचनों में सुजल मेरे भर श्राता है; श्रीर तब दृश्य श्राता पुनः मोदमय, मेरा भारत दुलारा नजर श्राता है।

मंद्र गित से इधर ढल रहा था दिवस, चाल धीमी हवा ने उधर ली पकड़ ; पश्चिमी सिन्धु में दूर से आगे वह, धीर-धीरे तरंगें रही थीं उमड़ ! मेव-माला, गयन और सागर-तरंगों का सम्मिश्र सींदर्थं दिखलाता था ; और गम्भीर आरक्त दिनकर-छटा से सुलाली लिए दृश्य दिखलाता था !

मैं खड़ा चुप रहा देखता दृश्य को, लुप्त जब तक न वह आँख से हो गया; तब गये दूर दिन की हुई सुध मुक्ते, दुःखमय भाव सारा उदय हो गया।



किरा शिशुपन, जवानी, मुक्ते याद आते ही मन में उदासी मेरे छा गई ; देखता में रहा जब कि उस अस्तमित लाल रिव को दया-सी मुक्ते आ गई।

भृत युग जल्द मेरे निकट श्रा गया, पास मृतकों का मजमा खड़ा हो गया ; उनके उतरे कक्षन, प्राण श्राये, तो गालों का रंग उनके फिर लाल-सा हो गया ! अयाह-बाजों-सी उनकी सुरीली सदा, एकदा मेरे कानों में श्राने लगी ; लाल रिव की तरफ उनकी श्राँखें मेरी श्राँख के साथ नजरें मिलाने लगी !

बीते तबसे बहुत दिन तथा दु:ख-सुखमय बरस भी बिताये अनेकों कहीं ;
दूर तक में चतुर्दिक फिरा धूमता, में हूँ अस्वस्थ, संशय गया यह नहीं।
क्योंकि जब प्रायः यह सूर्य है डूबता, अशु-जल आँख में मेरे भर आता है;
और तब दृश्य आता पुनः मोदमय, मेरा भारत दुलारा नजर आता है।
— 'श्रकारा'

एं डूबते हुए सूर्य! तू भारत-भूमि पर निकलने जा रहा है। क्या तू छपा करके राम का यह संदेशा उस तेजोमयी अतापी माता की सेवा में ले जायगा? क्या ही अच्छा हो, यदि यह मेरे प्रेम-पूर्ण आँसू भारत के खेतों में पहुँचकर ओस की बूँदें बन जायँ। जैसे एक शैव शिव की पूजा करता है, वैष्णव विष्णु की, बौद्ध बुद्ध की, ईसाई ईसा की और मुसलमान मोहम्मद की, वैसे ही में प्रेमाग्नि में निमग्न चित्त से भारत को शैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, संन्यासी, अञ्चूत, इत्यादि भारत-सन्तान के प्रत्येक बच्चे के रूप में देखता और पूजता हूँ। ऐ भारत-माता! में तेरे प्रत्येक रूप में तेरी उपासना करता हूँ। तू ही मेरी गंगी है, तू ही मेरी कालीदेवी है, तू ही मेरी इप्टदेवी है और तू ही शालप्राम है। भगवान कृष्णचन्द्र, जिनको भारत की मिट्टी खाने की रुचि थी, उपासना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनका मन

अव्यक्त की ओर लगा हुआ है, उनके लिये बहुत-सी कठनाइयाँ हैं, क्योंकि अव्यक्त का रास्ता प्रत्येक के लिये अत्यन्त कठिन है।

ऐ मेरे 'यारे कृष्ण ! मुक्ते तो अब उस देवता की उपासना करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूढ़ा बैल, एक दूटी हुई पलॅंगड़ी, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एक खाली खोपड़ी हैं। क्या यह महिम्न-स्तोत्र के महादेव हैं ? नहीं, नहीं। ये तो साचात् नारायण-स्वरूप भूखे भारतवासी हैं। यही मेरा धर्म है, श्रीर भारत के प्रत्येक मनुष्य का यही धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और यही भगवान की भक्ति होना चाहिए। केवल कोरी शाबाशी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखाने से काम नहीं चलेगा। भारत-माता के प्रत्येक पुत्र से में ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह दिन-प्रतिदिन बढ़नेवाले राष्ट्रीय जीवन का चारो त्रोर संचार कर सके। संसार में कोई भी बचा शिशुपन के विना युवावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य उस समय तक विराट् भगवान से अभेद होने के आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता, जब तक कि समस्त राष्ट्र के साथ अभेद-भाव उसकी नस-नस में पूरा जोश न मार ले। भारत-माता के प्रत्येक पुत्र को समस्त देश की सेवा के लिये इस दृष्टि से तैयार रहना चाहिए कि "समस्त भारत मेरा ही शरीर है।" भारतवर्ष का प्रत्येक नगर, नदी, वृत्त, पहाड़ श्रीर प्राणी देवता माना श्रीर पूजा जाता है। क्या श्रभी वह समय नहीं श्राया जब हम श्रपनी मातृभूमि को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मन में सम्पूर्ण देश के प्रति देश-भक्ति उरपन्न कर दे ? जब प्राण-प्रतिष्ठा करके हिन्दू लोग दुर्गा की प्रतिमा को साचात् शक्ति मान लेते हैं, तो



क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मातृभूमि की महिमा को प्रकाशित करें और भारत-रूपी सच्ची दुर्गो में जीवन और प्राण की प्रतिष्ठा करें ? आओ, पहले हम अपने हृदयों को एक करें, फिर हमारे शिर और हाथ अपने आप मिल जायँगे।

संसार के महापुरुष योगिराज श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य अपने श्रद्धा और विश्वास का बना हुआ पुतला है। जैसा जिसका विश्वास होता है, वैसा ही वह हो जाता है।

ए त्यारे धर्मनिष्ठ भारतवासियो ! शास्त्रों को ठीक-ठीक वर्ताव में लात्रो। देश का आपद्धर्म तुमसे यह कह रहा है कि जाति-पाँति की कड़ी जंजीरों को कुछ ढीला करके इन उम भेद-भावों को राष्ट्रीय भावना के अधीन कर दो। क्या तुम नहीं देखते कि जिस भारत ने सारे संसार के भगोड़ों को अपने यहाँ शरण दी, और संसार की विभिन्न जातियों का पेट पाला, वही भारत आज अपने त्यारे पुत्रों को सूखी रोटी देने में आशक्त हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी उचित स्थिति प्राप्त करने के लिये पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। हमारे शिर चाहे जितने ऊँचे रहें, किन्तु पैर सब के समतल भूमि पर ही रहना चाहिए। कभी किसी के कंधों और गर्दनों पर पैर धरने की इच्छा न करो, चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों न हो, या स्वयं इसके लिये राजी ही क्यों न हो।

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्ष के प्राचीन धर्म और रीति-रिवाज का अपमान न करो । भारतवासियों में फूट का नया बीज बोने पर इनमें एकता लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्ष की भौतिक अवनित, भारत का धर्म एवं परमार्थ-निष्ठा का दोष नहीं है ; बरन् भारत की विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ इसलिये लुट गईं कि उनके आस-पास काँटों और माड़ियों की बाड़ नहीं थी। काँटों और माड़ियों की बाड़ अपने खेतों के चारो ओर लगा दो, किन्तु उन्नित और सुधार के बहाने सुन्दर गुलाब के पौधों और फलवाले वृत्तों को न काट डालो। प्यारे काँटो और माड़ियो! तुम सुबारक हो, तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतों के रचक हो, तुम्हारी इस समय भारतवर्ष में बहुत जरूरत हैं।

जब राम शूद्रों के परिश्रम का गुण-गान करता है, तो इससे यह प्रयोजन नहीं कि राम तमोगुण को रजोगुण और सतोगुण से अच्छा सममता है; बरन असली तात्पर्य यह है कि भारत में चिरकाल से हम तमोगुण से घृणा करते आये हैं और घृणा की किया से ही तमोगुण हम में बेहद बढ़ गया है। अब हमको चाहिए कि तमोगुण का उपयोग करना सीखें और उसको लाभदायक बनायें।

भला बारा-बराचि क्योंकर उग सकते हैं, यदि हम कूड़ा-कर्कट और पाँस बाहर फेंक दें और उसका सदुपयोग न करें।

तमोगुण-रूपी कोयले के विना रजोगुण-रूपी अग्नि एवं सतोगुण-रूपी प्रकाश नहीं हो सकता। जिस देश में कोई आन्दोलन उत्पन्न करना हो, तो उसमें तमोगुण-रूपी कोयला जितना अधिक होगा, उतनी ही राजसी अग्नि और सात्विकी प्रकाश अधिक बढ़ेगा। यह ख्याल वर्तमान मास्तिष्क-विद्या (Phrenology) के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल है कि शूर-चीरता, बहादुरी और चरित्र-बल के लिये केवल सदाचार और मास्तिष्कक शक्तियों का विकास ही पर्याप्त नहीं है, वरन मनुष्य में तमोगुण या पाशविक शिक्त भी पूर्ण रीति से होनी चाहिए। यही कारण है कि हिन्दू देवाधिदेव महादेवजी को तमोगुण का मालिक वा शासक मानते हैं।



यदि हम भारतवर्ष के इस विपत्ति-प्रस्त समय में उत्पन्न हुए हैं, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमको अपने खदेश-भाइयों की सेवा करने का खूब अवसर मिला है। हमें जो काम मिला है, वह बहुत ही निराला, सुरीला और प्रगतिशील (Dynamic) है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो खूब सोता है, वह खूब जागता है। भारतवर्ष खूब सोया, इसलिये इसकी जागृति भी खूब होगी। अब हमको भारत के पुत्रों में गुण-प्रहण करने का स्वभाव, आतृ-भाव, सहयोग की प्रवृत्ति, यथायोग्य कार्य-विभाग और परिश्रम की श्रेष्ठता उत्पन्न करनी चाहिए; केवल छिद्रान्वेषण से काम चलाना दुस्तर होगा।

श्रोह! इस देश की कितनी शक्ति भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के परस्पर गाली-गलौज देने में नष्ट हो रही है। हमें उन सिद्धांतों का पता लगाना चाहिए जिनमें हम सब सहमत हैं, श्रोर उन्हीं पर जोर देना चाहिए। कुछ मनुष्यों पर श्रार्य-समाज का ही प्रभाव हो सकता है, सनातन-धर्म का नहीं; कई ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म-समाज ही श्रच्छा मालूम होता है; किसी को वैष्णव-धर्म ही प्यारा है। हमें क्या श्रधिकार है कि हम उन मनुष्यों को बुरा-भला कहें, जो उस श्रानन्द श्रीर शक्ति की परवाह नहीं करते जो हमारा धर्म हमें दे रहा है। जो हमारे साथ श्राना चाहते हैं, वे श्रावें; जो ठहरना चाहें, वे ठहरें श्रीर जो न ठहरना चाहें, वे न ठहरें। संसार कुछ कहे, हमें श्रपने काम से काम। हमें या तुम्हें क्या श्रधिकार है कि हरएक को श्रपने सम्प्रदाय में ही सम्मिलित कर लें। मेरा श्रधिकार तो प्रत्येक की सेवा करना है, श्रर्थात् उनकी भी सेवा जो मुक्से प्रेम करते हैं श्रीर उनकी भी जो मुक्से देव करते हैं। माता उन्हीं वश्रों को श्रधिक

प्यार करती है, जो अधिक दुर्बल और छरा होते हैं। क्या वे सब लोग जो तुमसे सहमत नहीं हैं, आंति में पड़े हुए हैं? ऐसा हो भी, तो उनकी भी देश के लिये अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे चलनेवाले मनुष्य की क्या दशा होगी, जो केवल एक टाँग के बल से फुदकता फिरता है। सच्ची शिद्धा यह है कि प्रत्येक वस्तु को ईश्वरीय हिंदर से देखा जाय।

इमारे प्रभु अवगुण चित न घरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारी सोई पार करो: इमारे प्रभु श्रवगुरा चित न धरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो : जब दोनो मिलि एक बरन भई, गंगा नाम परो। हमारे प्रभ श्रवगुण चित न धरो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो : सो दुविधा पारस नहिं राखत, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारी, सोई पार करी; इमारे प्रभ अवगुण चित न धरो। O Lord, look not upon my evil qualities! Thy name, O Lord, is Same-Sightedness: By thy touch, if Thou wilt. Thou cans't make me pure One drop of water is in the sacred Jamuna, Another is foul in the ditch by the roadside; But when they fall into the Ganges. Both alike become holy. One piece of iron is the Image in the temple



Another is the knife in the band of the butcher;
But when they touch the philosopher's stone,
Both alike turn to gold.
So, Lord, look not upon my evil qualities!
Thy name, O Lord, is Same-Sightedness,
By thy touch, If Thou wilt,
Thou cans't make me pure.

हमें अपने व्यक्तिगत श्रीर घरेल् धर्म को राष्ट्रीय धर्म से उच पद न देना चाहिए। इनको उपयुक्त स्थान पर रखने से ही परम सुख प्राप्त होता है।

देश और राष्ट्र की उन्नति के लिये काम करना ही श्राधि-दैविक शक्तियों वा देवताओं की पूजा करना है। आज भारत-माता के निमित्त इस प्रकार के यज्ञ या बलिदान की आवश्यकता है। गीता के निम्न-लिखित श्लोक का आजकल इसी यज्ञ से अभिप्राय लगाना चाहिए—

> यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्विषेः ; भुञ्जते ते स्वयं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् । (३.१३)

अर्थ—जो मनुष्य यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खाते हैं, बे समस्त पापों से शीघ छुटकारा पाते हैं; किन्तु जो केवल अपने पेट को भरने के लिये ही पकाते हैं, वे पापी पाप को भोगते हैं।

ईश्वरानुभव के लिये संन्यासी का-सा भाव रक्खो। भारत-माता की महान-त्यात्मा से अपनी लघु-त्यात्मा को अभेद करते हुए अपने स्वार्थ का नितान्त त्याग करो। ईश्वरानुभव अर्थात् परमानन्द को पाने के लिये सच्चे ब्राह्मण बनो, अर्थात् अपनी बुद्धि को देश-हित-चिन्तन में अर्पण करो। आत्मानन्द के अनुभव के लिये सच्चे च्रिता बनो, अर्थात् अपने देश के लिये प्रतिच्छा अपने जीवन की आहुति देने को तैयार रहो। परमात्मा को पाने के लिये सच्चे वैश्य बनो, अर्थात् अपनी सारी सम्पत्ति को केवल राष्ट्र की धरोहर सममो। इहलोक या परलोक में राम भगवान या पूर्णानन्द को प्राप्त करने के लिये अपने परोच्च धर्म को अपरोच्च-रूप (व्यावहारिक) बनाओ, अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव प्रह्ण कर सच्चे ब्राह्मण, च्रित्रय और वैश्य की शूर्वीरता धारण करनी होगी। और जो सेवा पहले पवित्र शूद्रों का कर्तव्य था, उसे अपने हाथ-पैरों से स्वीकार करना होगा। अब्रुत-जातियों के कर्तव्य-पालन में संन्यासी-भाव का संयोग होना चाहिए। आजकल कल्याण का केवल एक यही द्वार है।

उठो ! जागो ! अब सोने का समय नहीं रहा !

त्राजकल अन्य देश भी जगद्गुरु भारतवर्ष को अपने आचरण से इसी धर्म की शिज्ञा दे रहे हैं।

जिस समय एक जापानी नवयुवक को इस कारण सेना में प्रविष्ट होने से रोका जाता है कि उसके वाद उसकी बूढ़ी माँ की सेवा करने को कोई न रहेगा, तो उस समय बुढ़िया माँ अपने राष्ट्रीय धर्म को अपने व्यक्तिगत और घरेलू धर्म पर विशेषता देकर आत्म-हत्या कर लेती है, जिससे उसके पुत्र को अपने देश के सम्मान में अपने प्राण न्योछावर करने का अवसर मिले।

आदर्श-स्वरूप, प्रतापी, श्रीगुरु गोविन्द्सिंह का राष्ट्रीय धर्म के लिये अपने व्यक्तिगत, घरेलू और सामाजिक धर्म को त्याग देने की वीरता के बराबर और क्या वीरता हो सकती है ? लोग शक्ति प्राप्त करने के पीछे मरे जाते हैं; किन्तु वे यह नहीं समभते कि राष्ट्र की समष्टि आत्मा के साथ अपनी व्यष्टि



आत्मा के अभेद करने पर उनके हाथ में कितनी अनन्त शक्ति आजा जायगी। अंत में, राम इसलाम के पैराम्बर (हजरत मोहम्मद) के मधुर शब्दों में इस भाव को दर्शाता है—

"यदि सूर्य मेरी दाहिने त्रोर त्रोर चन्द मेरी वाई त्रोर खड़े हो जायँ त्रीर मुक्ते पीछे हटने को कहें, तो भी मैं उनकी आज़ा कदापि-कदापि नहीं मानुँगा!"

हम रूखे दुकड़े खायेंगे, भारत पर वारे जायेंगे। हम सूखे चने चनायेंगे, भारत की बात बनायेंगे; हम नंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे। सूलों पर दौड़े जायेंगे, काँटों को राख बनायेंगे; हम दर-दर धक्के खायेंगे, ख्रानँद की फलक दिखायेंगे। सन रिश्ते-नाते तोड़ेंगे, दिल इक ख्रातम-सँग जोड़ेंगे; सन विषयों से मुँह मोड़ेंगे, शिर सन पापों का फोड़ेंगे।

-राम

! <del>%</del> !

!! × × =

!!! ‰

#### राम का

# मारत के नक्युक्कों की संदेश

(यह लेख स्वामी राम ने यंगमेंस इंडियन ऐसोसियेशन, लाहौर के वार्षिक उत्सव पर पड़ने के लिये लाला हरदयालजी एम्॰ ए॰ के पास मेजा था)

एकता, एकता, एकता। प्रत्येक व्यक्ति एकता की आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। लाखों शिक्तयाँ हैं, किंतु एक-दूसरे के विरुद्ध दिशा में लगी रहने के कारण कोई परिणाम-जन्य शिक्त उत्पन्न नहीं होती। करोड़ों मस्तिष्क और हाथ चल रहे हैं, किन्तु कौन जानता है, किस ओर जा रहे हैं। हजारों मत-मतान्तर अपनी-अपनी नौकाएँ अपनी-अपनी मनमानी दिशा में खेने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या यह खेना नियमपूर्वक है ? यह भारत की वर्तमान दशा है। पतवारों को जहाँ-के-तहाँ रहने दो, अपने-अपने स्थानों पर डटे रहो, हटो मत, किन्तु एक दिशा में खेना आरंभ कर दो। इस प्रकार की एकचित्तता और अनेकता में पकता उन्नति को अवश्य ले आती है। बस अपने-अपने निश्चित स्थानों पर डटे हुए काम करते रहो, और सानंद आगे बढ़ते चलो। राष्ट्रीय हित आपसे यही चाहता है। क्योंकि समस्त के लाभ में प्रत्येक व्यक्ति का हित सम्मिलत है।

इस प्रकार के उपदेश तो यहाँ बहुत बढ़-बढ़कर दिये जाते हैं, तो फिर बताओ अभी तक भारतवर्ष में प्रेम और एकता के भावों का इतना अत्यन्त अभाव क्यों है ?



इसके मुख्य कारण ये हैं-

(क) व्यावहारिक बुद्धि की न्यूनता।

(ख) जन-संख्या की श्रधिकता।

आत्रो, श्राज हम इन पर विचार करें।

व्यावहारिक बुद्धि की न्यूनता

मुसलमानी राज्य से पहले खुरासान देश-निवासी अलबहूनी ने इस देश के कोने-कोने की यात्रा की थी। यह एक अनुभवी तत्त्ववेत्ता और बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। उसने संस्कृत-विद्या सीखी और हसारे शास्त्रों को वैसे ही उत्साह के पढ़ा जैसे उसने अरस्तू और अफलातून के तत्त्व-ज्ञान को पढ़ा था। वह तत्कालीन भारतवर्ष का विस्तृत वर्णन वैसा ही कर गया है, जैसा उसने अपनी आँखों से देखा था। वह हिन्दुओं के दुर्शन, काव्य श्रीर ज्योतिष-शास्त्र का श्रत्यन्त सम्मान एवं त्रादर के साथ उल्लेख करता है। वह कई एक पंडितों की विद्वत्ता की, जिनसे उसकी भेंट हुई थी, अत्यन्त प्रशंसा करता है। किंतु जन-साधारण की दशा और स्त्रियों की अवस्था को अत्यन्त शोचनीय वतलाता है। वह उन्हें शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अनाथ; उपेत्तित और सब प्रकार पददलित वतलाता है। सामाजिक, धार्मिक स्रौर राजनैतिक दृष्टि से भी वे छिन्न-भिन्न हैं। यही कारण है कि जनता के अगिणत जत्थों-के-जत्थे अपने विचिप्त चित्त, दुर्वेल शरीर और संगठन के श्रभाव के कारण मुसलमान-विजेतात्रों के सामने, जो महमूद राजनवी के सेनापतित्व में प्रतिवर्ष भारत को लूटने के उद्देश्य से आते हैं, धूलि कर्णों के समान उड़ते चले जाते हैं।

इसके पश्चात् बाबर आता है, और भारत-निवासियों की इस तरह शिकायत करता है—"ये लोग नवीन वस्तु के उत्पन्न करने की कुछ भी योग्यता व शक्ति नहीं रखते, और व्यावहारिक-रूप में शिल्प व वाणिज्य से बिलकुल अनजान हैं। न तो इनके यहाँ कहीं उत्तम इमारतें व बागीचे हैं और न नहरें, यहाँ तक कि इनके यहाँ बारूद भी नहीं है।" आगे चलकर वह इस प्रकार दोष लगाता है—"ये लोग इस योग्य भी नहीं हैं कि एक-दूसरे से तनिक स्वतंत्रतापूर्वक मिलें-जुलें।"

इन कथनों में व्यक्तिगत योग्यता श्रौर श्रत्युक्तियों को, यदि कोई हों, छोड़कर हमें श्रत्यन्त शोक के साथ कहना पड़ता है कि ये वर्णन सच्चे हैं। यह व्यावहारिक ज्ञान की न्यूनता ही है, जिससे भारतवर्ष का पतन हुआ।

इन विदेशी लेखकों ने जो कुछ वर्णन किया है, उसे मौखिक वकवाद से खंडन करना राम के लिये वैसा ही सरल है जैसा किसी और के लिये, किन्तु ऐ प्यारो! ये वर्णन सीधे-सादे और सच्ची घटनाएँ हैं, जिन्हें ये लोग विना न्यूनाधिक किये लेख-रूप में ले आये हैं। इन प्रत्यच्च-द्शियों के वयानों से राम किस तरह इनकार कर सकता है? इस व्यावहारिक ज्ञान की न्यूनता के अन्तर्गत समाज के समस्त दोष हैं, जैसे दस्तकारी से घृणा, जाति-पाँति व वर्ण-भेद के नाना विभाग, विदेश-यात्रा से घृणा, बाल-विवाह और स्त्रियों की शारीरिक व मानसिक समस्त दुर्बलतायें, इत्यादि। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना अत्यन्त कठिन है।

वर्क ने क्या ही अच्छा कहा है-

"सुधार एक ऐसी वस्तु है जो प्रसन्नता के लिये दूर फासले पर ही रक्खी रहनी चाहिए।"

रस्म और रिवाज के बन्धनों को तोड़कर बाहर निकल आना एक बड़े मार्के का काम है। सुधार का काम कार्य-



कर्तात्रों पर समाज का लांछन और समाज पर कार्य-कर्ताओं का लांछन लाता है, और परस्पर छिद्रान्वेषण की बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे परस्पर द्वेष-भावना, गलत-फहमी और अनवन वा फूट उत्पन्न हो आती हैं। क्या इस फूट से बचने के लिये हम उन बातों को यों ही अटकल-पच्चू चलने दें और "हमको अपने मतलब से काम" ऐसा सममकर अपने पर भाड़ दें? "हमको अपने उद्धार से काम, समाज पड़े चूल्हे-भाड़ में" ओह! कहीं ऐसा संभव होता, तो क्या ही अच्छा था। डूबता समाज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि वह डूबेगा, तो तुम को उसके साथ डूबना होगा। मानो समाज कहता है—

इम जो डूबेंगे तो फिर तुमको भी ले डूबेंगे; इम जो उट्टेंगे तभी तुमको भी ले उट्टेंगे।

ऐसा निश्चय करना कि कोई श्रसंपन्न व्यक्ति समाज में संपन्न हो सकता है, सरासर मूर्खता वा नासमभी है। यह ठीक ऐसा ही है कि हाथ धड़ से श्रलग कटकर शक्ति की पूर्णता को पहुँच जाय।

बहुत काल से भारतवर्ष में इस अवेदांतिक विचार को भारतवासियों ने छाती से लगा रक्ला है, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज के अस्थि-पंजर ढीले पड़ गये। ऐ उत्तम आशा दिलानेवाले नवयुवकों! भारत का भविष्य तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारी भलाई और तुम्हारे देश की भलाई का निर्भर तुम्हीं पर है। कायरों पर ही बहुमत का जादू चला करता है। जनता के विचार और हदय पर तो सच्ची और जीती-जागती आत्मा ही शासन करती है, चाहे बाहर से नाम-मात्र का कोई और शासक क्यों न हो। बी० ए० या एम्० ए० के दर्जे तो तुम विश्वविद्यालयों

से प्राप्त कर लेते हो, किन्तु कायर और वीर होने के मध्य में स्वयं तुम्हीं को निर्णय करना होगा। बोलो, तुम कौन-सी दशा चाहते हो-दास की या जीवन के सम्राट् की ? तुम्हारा ही शक्तिमान और पवित्र जीवन इतिहास का तुला-यंत्र है। न्यूटन का दूसरा गति-नियम यह सिखाता है कि अन्य वस्तुओं पर जिसकी प्रेरणा से कुछ विकार (परिणाम) उत्पन्न होता है, वह शक्ति है। शताब्दियों से अस्वाभाविक घृणा (द्वेष) श्रीर उससे भी बढ़कर उदासीनता का प्रभाव हमारे देश के रीति-रिवाज और मृढ़-विश्वास के मार्ग पर बराबर पड़ता चला आ रहा है। ऐ शिचित और सदाचारी नवयुवको! यह अब तुम्हारा काम है कि जीती-जागती शक्तियाँ बनकर इस व्यर्थ वेग को, जिसकी अब आवश्यकता नहीं रही, तुम बदल दो। पुराने आलस्य को पराजित करो। गति के वेग को उधर बद्लो, जिधर आवश्यकता है। और जहाँ कहीं कमी हो, उसे उस वेग से पूरा कर दो । साधारण लोगों की चित्त-वृत्ति उसी ओर फेरो, जिधर उचित हो। इस प्रकार अपना काम करते चलो, करते चलो, और अपनी दृढता से इस बात को दिखा दो कि सीली (Seeley)-जैसे इतिहासकारों को, जो भारतवर्ष को केवल 'भविष्य-हीन भूत-कालिक' बतलाते हैं (अर्थात् जो यह कहते हैं कि भारतवर्ष को जो उन्नति करनी थी, उसे वह भूत-काल में कर चुका, अब भविष्य में कोई उन्नति न करेगा ), बतला दो कि ऐसा कहनेवाले भारी भूल पर हैं। भूत-काल को ढालकर वर्तमान-काल के अनुसार बनायो, और वीरता के साथ शुद्ध और प्रवल वर्तमान-काल को भविष्य की दौड़ में डालो । अपने पूर्वजों के रिक्थ माल के विना हम कुछ नहीं कर सकते । जो समाज



इस पेंत्रिक धन को त्याग देता है, वह बाहर से अवश्य नारा हो जाता है। किंतु इस रिक्थ माल की अधिकता से भी हम कुछ न कर सकेंगे। वह समाज जिसमें इस बपौती का ख्याल सब पर प्रवल है, भीतर से नष्ट हो जायगा। क्या तुम्हारा यह विचार है कि तुममें सचा जीवन होने से समाज में कगड़ा व फूट उत्पन्न हो जायगी? जमे हुए डटे रही, चाहे अकेले ही क्यों न हो। फिरो मत, मुँह न मोड़ो। यही मरदानगी है, यही शूरवीरता है—

श्रगिचं कुत्व जगह से टले, तो टल जाये; श्रगिचं बहर भी जुगनू की दुम से जल जाये। हिमालय बाद की टोकर से गो फिसल जाये; श्रौर श्राफ़ताव भी क़ब्ले-उरूज दल जाये। मगर न साहवे-हिम्मत का हौसला टूटे; कभी न भूले से श्रपनी जबीं पै बल श्राये।

यदि तुम सत्य के मार्ग से नहीं हटते, तो प्रवाह तुम्हारे साथ है, समय तुम्हारी खोर है, चेत्र तुम्हारे हाथ है। लोगों को पिछली महिमा पर उछलने दो, ख्रगली महिमा सब-की-सब तुम्हारी है।

राष्ट्र ? क्या वह मेल जो सचाई के लिये न हो, राष्ट्र को बचा सकता है ? क्या लोगों को अंधकार में रखकर तुम उनमें मेल उत्पन्न कर सकते हो ? क्या प्रमाद और अंध-विश्वास की स्वीकृत दासता से राष्ट्र में ऐक्य लाया जा सकता है ? अच्छा मान लो, सब-के-सब मल्लाह एक ही ओर खेने लगें, पर वह रख अगर उलटा हो, अर्थात् वह रख उन्नति व सचाई का मार्ग न हो, तो क्या वह आपको पसन्द होगा ? ऐसी नाव तो बहुत शीघ किसी चट्टान से टकराकर दुकड़े-दुकड़े हो

जायगी, और कदाचित् जितनी शीघ्र दृटे, उतना ही अच्छा। शारीरिक मिलाप तो केवल स्वर्ग में ही संभव है, परन्तु फेवल पवित्रता और सचाई में मिलाप यहाँ हो सकता है। ऐ राष्ट्रीय एकता के चाहनेवालों! राष्ट्र को पहले अनन्त अमानुषिक भ्रान्तियों से मुक्त करो। यदि मनुष्यत्व, सचाई और उन्नति के लिये आज सर्व-साधारण कष्ट पा रहे हैं और कल काम करनेवाले सताये जा रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश आध्यात्मिक दृष्टि से अभी जीवित है और नीचे-जपर साँस ठीक-ठीक ले रहा है।

यह सच है कि आदर्श आचरण में कोई कष्ट भान नहीं होता, क्योंकि वह मूर्तिमान शांति वा सुख है और चारों ओर प्रेम तथा प्रकाश फैला रहा है। परन्तु जिस समाज में प्रकाश का आगमन दुःख का कारण माना जाता है, उसमें दुःख-रहित शांति और जागृति लानेवाला प्रकाश दोनो एकसाथ कैसे रह सकते हैं? सो यदि किसी विशेष दशा में तुम आदर्श के अनुसार आचरण नहीं कर सकते, तो जितना कर सको, वह सचा तो हो। इसी की अत्यन्त कमी और जरूरत है। किसी देश को शिक्त या बल छोटे-छोटे ख्यालवाले बड़े मनुष्यों से नहीं बल्कि बड़े ख्यालवाले छोटे मनुष्यों से मिल सकता है।

शांति ? क्या पाशवी निद्रा (तन्द्रा) में शांति रक्खी है ? क्या दुर्गन्ध-पूर्ण कब में शांति है ? हम तो जीती-जागती शान्ति चाहते हैं, न कि निर्जीव। लोग तो अँधेरे में गिर-गिर पड़ते हों और तुम प्रकाश को बरतन में छिपा रक्खो। ऐसे प्रकाश से तो यह अच्छा होता कि तुम्हारे पास प्रकाश बिलकुल न होता। जो व्यक्ति ऐसे अवसरों पर अपने कर्तव्य को छोड़कर यथाशक्ति



सहायता-पूर्ण शब्द कहने से पीछे हटता है श्रीर चुपचाप रहता है, वह वास्तव में दोषी है।

#### जन-संख्या की अधिकता

जन-संख्या के विषय पर जो कुछ मालथस ( Malthus ) व अन्य अर्थ-शास्त्रज्ञों ने कहा है, उस पर विचार करने की यहाँ कोई त्रावश्यकता नहीं है। मालथस तो केवल जीव-विद्या (Biology) के निर्णय को दुहराता है। आओ, जरा देखें कि प्रकृतिवादी ( Naturalists ) लोग इस विषय में क्या कहते हैं। हक्सले ( Huxley ) नई आबादी, जाति या समाज की तुलना उस बाग़ से करता है जो अपने आप उने हुए जंगल के अन्तर्गत है। सामाजिक विकास का क्रम, या हक्सले जिसको आचार-सम्बन्धी क्रम भी कहता है, उद्यान-विद्या के कम से बहुत मिलता-जुलता है। किंतु ये दोनों कम निरंकुश प्रकृति वा सृष्टि-क्रम के नितान्त विपरीत हैं। निरंकुश प्रकृति-कम की विशेषता यह है कि इसमें जीवन के लिये प्रचएड व निरन्तर द्वंद्व मचा रहता है। उद्यान-विद्या और आचार-सम्बन्धी कम में यह विशेषता है कि वे इस भगड़े की जड़ उखाडते हैं, अर्थात् उन कारणों को दूर कर देते हैं जिनसे ऐसा भगड़ा उत्पन्न होता है। हेनरी ड्मएड ( Henry Drummond ) दोनो क्रमों की तदात्मकता सिद्ध करने का बड़ा भारी प्रयत्न करता है, किन्तु इस हल्ला-गुल मचाने पर भी वह उन परि-णामों से जो डारविन और हक्सले ने निकाले हैं, एक पग या इक्र भर आगे नहीं बढ़ सका, और न उसको इस वात से इनकार है (जिससे कभी किसी व्यक्ति को भी, जिसके होश-हवास ठीक हैं, इनकार न हो सकेगा ) कि यदि माली

स्वयं उत्पन्न होनेवाली घास-फूस को वरावर उखाड़ता न जाय और इसकी अधिकता रोकने के लिये बराबर निराई इत्यादि न करता रहे, तो शीव ही वही निरंकुश सृष्टि-क्रम ( Wild process ) बारा में फिर अपना सिक्का जमा लेता है और फिर संहार करने लग जाता है। अर्थात् शांति एवं उन्नति के साम्राज्य को हटाकर उसके स्थान पर प्राचीन लड़ाई-भगड़ेवाले निर्देशी ढंग से उखाड़-पछाड़ मचाता है। जाति या समाज का भी ठीक ऐसा ही हाल है। जिस समय जन-संख्या अपनी सीमा से बढ़ जाती है, उस समय यदि फालतू आबादी के अलग करने का कुछ प्रवन्ध नहीं किया जाता, तो छाये-दिन भयानक लड़ाई-भगड़े खड़े होकर शांति को दूर करते तथा आचार-सम्बन्धी क्रिया का नाश कर देते हैं, और सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं, बल्कि लोग ईश्वर की आज्ञाओं को मृत-पत्र ( Dead Letter ) सममने लगते हैं। ऐसे कठिन समयों में राष्ट्रों में श्राचार-भ्रष्टता एवं अधःपतन का प्रारम्भ होना अनिवार्य हो जाता है। रोम, यूनान तथा अन्य किसी देश की अवनित और अधःपतन का मूल-कारण यही लोक-संख्या की समस्या थी। आज से बहुत समय पहले ही से भारतवर्ष जन-संख्या की अत्यन्त वृद्धि की नाजुक अवस्था पर पहुँच चुका है ; किन्तु हमने अभी तक इस मूल कारण को रोकने का कोई यत्न नहीं किया। इस जगतीतल पर कोई ऐसा देश नहीं जो भारत के बराबर गरीव हो और साथ ही साथ जन-संख्या में भी इसके वरावर हो। इस देश में एक साधारण या मध्यम श्रेणी का घर समस्त राष्ट्र की अवस्था का एक आदर्श चित्र है। प्रथम तो आमदनी ही बहुत कम और फिर प्रतिवर्ष खानेवालों की संख्या-वृद्धि ही नहीं बल्कि निर्शेक एवं निर्द्यता-पूर्या



रीति-रवाजों की दासता के चंगुल में फँसकर उनमें अनुचित व्यय होता है। जब कि चारा केवल एक या दो के लिये ही हो श्रीर जानवरों की संख्या अगिएत हो, तो वे भी तो श्रापस में लड़ मरते हैं। लड़ाई-मगड़े की जड़ को दूर किये विना यह उपदेश देना कि "लड़ो मत, शांति और मेल रक्खो" उपदेश की हँसी उड़ाना नहीं तो और क्या है। हमारे देश-भाई चित्त से भोले-भाले और शांत स्वभाव हैं। उनका हृदय निस्संदेह उत्साह-पूर्ण है। किन्तु वे वेचारे ईपी-द्वेष छोर स्वार्थपरता से कैसे वच सकते हैं, जब कि आवश्यकताओं के कारण विषयासक्ति ने उनको विवश कर रक्खा है। यदि जन-संख्या की समस्या विना हल हुए रह गई, तो राष्ट्रीय एकवा और परस्पर मेल-मिलाप की वातचीत आकाश-पुष्प के समान कल्पना-मात्र रहेगी। वैताल की पहेली (विकट प्रश्न ) को हल करना ही होगा, नहीं तो हम मरे। जीव-विद्या के नियमानुसार सहानुभूति और निसवार्थता ऐसे सामाज में कभी नहीं पनप सकती, जहाँ पर आये-दिन दुःख श्रौर पीड़ा सामने खड़ी रहती हों। ऐ भारतवासियो ! देश में ऐसी घनी आवादी और निर्धनता के होते हुए सहानुभूति, प्रेम और ऐक्य के बढ़ाने की आशा करना केवल निराशा-मात्र है। भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि किसी प्रकार का भी भौतिक पिंड अपनी भीतरी समता उसी समय तक स्थिर रख सकता है जब तक कि उसके परमाणु, जिनसे वह युक्त है, एक-दूसरे से समान दूरी पर रहते हैं, ताकि प्रत्येक परमासा को नियमबद्ध गति करने के लिये पर्याप्त स्थान मिलता रहे। अब भारतवर्ष की जनता की दशा देखिए। क्या उसका प्रत्येक परमासु अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति विना औरों से टकराये हुए तालबद्ध गति कर सकता है ? क्या उनको स्वतन्त्रता

के साथ स्वाभाविक गित के अनुसार चलने के लिये पर्याप्त स्थान मिलता है ? यदि एक के खाने से दस आदिमियों को भूखा रहना पड़ जाता है, तो राष्ट्रीय समता को सुरिच्चत रखने के लिये तुम्हें बहुत शीघ उपाय करना चाहिए। नहीं तो भारतवर्ष को अंत में निरंकुश प्रकृति के उस भयानक परिणाम को भुगतना होगा, जिसकी व्याख्या हमारे ऐसे असाध्य रोगियों के लिये महर्षि वशिष्ठजी ने इस प्रकार की है, अर्थात् महामारी, दुर्भिच्न, नर-संहारी संग्राम, और भूकम्प।

### सुधार के उपाय

वस, बुराइयों का अब बहुत वर्णन हो चुका। इसकी ओषि क्या है ? यह कई प्रकार की है—

- (१) इस अन्धविश्वास को कि "भारतवर्ष से बाहर पैर रखना अपने-आपको स्वर्ग से वंचित करना है" सदैव के लिये इस भूमि से निकाल देना चाहिए। और तब जिन भारतवासियों का यहाँ पर निर्वाह नहीं हो सकता, उनको चाहिए कि इस भूमि को छोड़कर बाहर जा बसें। कुँए के मेढक बनने में क्या आनन्द मिलता है? क्या तुमको यह बात नहीं सूमती कि तुम स्वयं इस सर्वोपम भारतवर्ष को अपने लिये एक गलाघों दू काल-कोठरी बना रहे हो।
- (२) एक समय था जब भारतवर्ष में आयों के लिये बहुत-सी संतान का उत्पन्न करना आनन्ददायक समभा जाता था। किन्तु अब वह समय नहीं रहा, सब उलट-पुलट हो गया है। आजकल बढ़ी हुई आबादी के कारण बहुत बड़े कुटुम्ब का होना जी का जंजाल माना जाता है। वह विचारहीन पुरुष जो अभी तक बच्चों के-से विचारों से चिपटा हुआ है, कि "मेरी संतान पर ही स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर है", उसे जरा आँख खोलकर



देखना चाहिए कि वह मरने से पहले ही भारतवर्ष में अपना घर बहु-सन्तान के कारण नरक बना रहा है। अर्जुन को भी ठीक यही अम था कि पुत्रों के द्वारा ही स्वर्ग मिलता है; किंतु श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में ४२ से ४४ रलोक के तक उन लोगों को फटकार बताई है, जो विलास-पूर्ण स्वर्ग के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं। इन रलोकों को ध्यान देकर पढ़िए और उस स्वतंत्रता के भाव को, जो इनसे प्रकट हो रहा है, यहण की जिए। आओ, इस हानि-कारक प्रथा (अर्थात् विवाह करके संतित उत्पन्न करना और अज्ञा-नता में जीवन बिताकर बंधन में मर जाना) को, जो हम पर बहु-काल से शासन करती चली आती है, देश से बाहर निकाल दें।

हम कभी मुसलमानी शासन-काल को अपने पतन का कार्ण समभकर उसे कोसने लगते हैं, कभी ब्रिटिश-साम्राज्य में दोष निकालने लगते हैं, कभी भारतवर्ष के धर्मों को इस दुर्दशा का उत्तरदायी ठहराते हैं, और कभी शिच्चा-परिपाटी को बदनाम करने लगते हैं। सम्भव है, इस तरह के ब्रिद्रान्वेषण में हम किसी सीमा तक ठीक हों किन्तु वास्तविक लांछन तो उस अपवित्रता के

> \*यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ; वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः । कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ; क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति । भोगैश्वर्यप्रसक्तानां त्यापद्धतचेतसाम् ; व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते । त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ; निर्द्वन्द्वो नित्यस्त्वस्थो निर्योगन्नेम आत्मवान् ।

> > (गी० २. ४२-४५)

शिर आता है जो संसार में सब से पवित्र सम्बन्ध को, जो विवाह है, अपवित्र कर देती है, और यह वही सम्बन्ध है जिससे हम सब भारतवासी उत्पन्न हुए हैं, और जिसने हमको ऐसा बना रक्या है, जैसे हम आज हैं। इस अत्यन्त आवश्यक और अति पवित्र प्रथा की खोर अत्यन्त वेपरवाही, अत्यन्त निर्लज्जता श्रीर श्रत्यन्त मूर्खता-पूर्ण विधि से ध्यान दिया जाता है। जन्म-पत्रों का मिलान, ज्योतिष-शास्त्र की गिनती, शुभ शकुनों की पहचान, मन्त्रों के गान और असीम पवित्र रीति के होते हुए भी भारतवर्ष में विवाह, बुरे समय, अशुभ शकुन से और अपवित्र होते हैं। कोई भी नचत्र ऐसे अशुभ घरों में नहीं ठहर सकते, जहाँ वे देख रहे हों कि अल्पायु बच्चों के विवाह नज्जों के लग्न और सुहूर्त के नाम से हो रहे हैं। इस दृश्य को, जो मनुष्यत्व से विपरीत बल्कि पशुत्व से भी नीचे है, देखकर वे भय के मारे काँपने लगते हैं। ऐसे पति-पत्नी के अपवित्र विवाह को, जो अपने निर्वाह का प्रबंध तक स्वयं नहीं कर सकते, पवित्र करने में पवित्र वेद की ऋचाएँ भी अपना प्रभाव खो देती हैं श्रीर उसी समय से वे सदैव के लिये प्रभाव-शून्य हो जाती हैं। देश में अयोग्य, कर्तव्य-हीन, निकम्मे और मुफ्तस्तोरों के उत्पन्न करने के लिये निर्धनों के विवाह करनेवाली प्रथा की दूषित दुर्गन्य के सम्मुख किन पुष्पों में ऐसी सामर्थ्य है जो अपनी सुगंध स्थिर रख सकें।

नवयुवको ! इस प्रथा को रोको, रोको । ऐ नवयुवको ! तुम जो भारतवर्ष के भविष्य के उत्तरदायी हो, इसको रोको । रोको । सदाचार के नाम पर, भारत-माता के नाम पर, अपने लिये और अपनी संतान के लिये छपा करके इन विचार होन, कुसमय और अंधाधुंध विवाहों को, जो देश में हो रहे हैं, रोको, रोको ।



ऐसा करना लोगों को पवित्र कर देगा, और आवादीवाली समस्या को भी किंचित् हल कर देगा।

मान लो कि ये प्रस्ताव प्रकृति-नियम के विरुद्ध हैं। फिर भी तुम्हें प्राण-नाशक दुर्भिन्न और सिसक-सिसककर मारनेवाली मृत्यु के कोड़े खाकर इन आदेशों पर चलना पड़ेगा। इसमें अत्युक्ति नहीं। इन शब्दों में तो कठोर घटनाएँ और दारुण वास्तविक तथ्य छिपे हुए हैं। सारे संसार के किसी भी सभ्य समाज से पूछ देखो-चया बाल-विवाह और अन्ततयोनि-विधवाओं की दुर्दशा संसार में प्रकृति-नियम के घोर विरुद्ध नहीं है ? क्या तुममें मनुष्यत्व का कोई परमागु शेष रह गया है ? तब इन अमानुषिक और अप्राकृतिक रीति-रवाज के रोके विना भला तुन्हें कैसे चैन आ सकता है ? बाल-विधवाओं के सकोमल बाह सहायता के लिये अज्ञाततः फैले हुए हैं। तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारी अग्निवन् रीति-रवाज की चिता पर ये जीती-जागती सतियाँ जल रही हैं, श्रौर इनकी निर्दोष रोती हुई श्राँखों द्वारा साचात् भगवती तुम्हारी त्रोर सहायता के लिये देख रही है। कब तक तुम रोती-चिल्लावी भवानी से मुख मोड़े रक्खोगे? यदि तुम कान में क डुआ तेल डालकर बैठ जाओंगे, अर्थात उनके रोने-चिल्लाने को छुछ काल तक न सुनोगे, तो वह भवानी भयानक रक्त की प्यासी और बदला लेनेवाली चुड़ैल बन जायगी। उसकी इस दशा की देखकर धरती भी काँप उठती है। लोग शांति-शांति पुकारते हैं, किंतु जब तक यह स्वयं बुलाई हुई चुड़ैल तुम्हारे देश में मौजूद है, तब तक तुम शांति कैसे पा सकते हो ? क्या तुम इस बात के लिये रुके हो कि जरा इस बात को सोच-विचार लें और इस समस्या के विषय में सत्-शास्त्रों को देख-भाल लें कि वे क्या कहते हैं ?

शोक ! यह तो बिलकुल स्पष्ट है, प्रत्यच्च है, रुको मत । भगवान् शंकर का उपदेश (जो गीता-भाष्य के अध्याय १८, श्लोक ६६ में है ) सदैव स्मरण रक्खो कि पवित्र प्रन्थ और श्रुति उन्हीं बातों के लिये प्रमाण मानी जाती है, जिनको ज्ञान के सामान्य प्रमाणों (जैसे प्रत्यच्च) से हम नहीं जान सकते । वह उद्भट भाष्यकार इस प्रकार कहता है कि "श्रुति केवल उसी बात के जानने के लिये प्रमाण है, जो मनुष्य के ज्ञान से परे है।" आगे चलकर आचार्यजी महाराज इस प्रकार व्याख्या करते हैं— "चाहे सैकड़ों श्रुतियाँ कहा करें कि अगिन शीतल और अंधकार-मय होती है, किन्तु इस बात में वे प्रमाण नहीं हो सकतीं।"

योरप में जितने ही नीची श्रेणी के लोग होते हैं, उतने ही शीघ उनके यहाँ विवाह होते हैं। िकन्तु इसमें संशय नहीं कि जितनी शीघ हिंदुस्तानियों का विवाह होता है, उतनी शीघ किसी नीच-से-नीच जाति का भी वहाँ विवाह नहीं होता। ऊँची जातियाँ २० वर्ष से पहले बहुत ही कम शादी-विवाह करती हैं। उनका यह ख्याल है कि वच्चे कम हों, िकन्तु योग्य हों।

हर्बर्ट स्पेंसर अपने 'जीवन-शास्त्र के सिद्धांत' में इस बात को दिखलाता है कि ज्यों-ज्यों मानसिक उन्नति अधिक होती जाती है, त्यों-त्यों सन्तानोत्पादक शक्ति कम होती जाती है। सन्तानोत्पादक शक्ति को ही, जो प्रायः समस्त प्राणियों में रहा करती है, अपना लच्च बनाकर हम अपने आपको कब तक इतना नीचा बनाये रक्खेंगे ? हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो ब्रह्मचर्य का गुण वर्णन करने में कभी उकताते नहीं, कोई भी शक्ति, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, पवित्रता के विना नहीं हो सकती। मानवी पौरुष का वह भाग जिसको मैथुन-कियाओं और मैथुन-विचारों में काम-शक्ति कहते हैं, यदि



रोका जाय और वश में लाया जाय, तो वह सहज में ओजस् श्रीर श्रच्चय श्रात्मिक बल में बदल जाता है। इसलिये ऐ देवतात्रों के साथ मिलकर युद्ध करनेवाली जाति की सन्तान! तमें काम-वासनाओं को अपने वश में करना चाहिए। वह मुर्ख, जिसने इस पाशविक काम पर अधिकार नहीं पाया और प्रकृति के महान् सम्बन्ध अर्थात् श्ली-पुरुष के सम्बन्ध को खेल-तमाशा समभ रक्खा है, उसे नहीं मालूम कि वह सच-मुच श्रपना ही रक्त, श्रपना ही खेत रक्त, जो उसकी जान है, बहा रहा है। समस्त पापों की जड़ इसी दैवी शक्ति का अनुचित प्रयोग है, जैसे कुपात्र के पास धन-सम्पत्ति ( अर्थात् अनुचित स्थान पर द्रव्य ) कूड़ा-कर्कट ही है। काम-वासना को जो पशु-वृत्ति का विशेषण दिया जाता है, उससे भी उसका नीचत्व स्पष्ट होता है। पशु निस्सन्देह अधम और मूर्ख हैं, क्योंकि श्रंधाधुन्य सन्तति बढ़ाते चले जाते हैं, श्रोर उस धड़ा-धड़ सन्तान उत्पन्न करने का परिणाम भयानक युद्ध है, जिससे कलंक का टीका उनके शिर लगता है। फिर भी पशु इसलिये बिलकुल पाप-रहित हैं कि वे विषय-सुख के लिये इस क्रिया को नहीं करते। मनुष्य तो पशुत्रों से श्रेष्ठ इसित्ये माना जाता है कि उसकी वासनाएँ उसकी बुद्धि के वश में होती हैं। अब जो मनुष्य सन्तान के श्रंधाधुन्ध उत्पन्न करने में पशुत्रों की बराबरी करता है, और अनावश्यक तथा अपवित्र विषय-सुख में लिप्त होने से पशुत्रों से भी त्रधमतर हो जाता है, कौन-सी नीचता और अधःपतन ऐसा है जो उस पर न आये ?

पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता तो तुम्हें खाँडे की धार पर प्राप्त करनी होगी। यदि तुम पवित्रता को प्राप्त न करोगे, तो विकासवाद का निर्देशी पहिया तुम्हें कुचल डालेगा, और समूल नाशं कर देगा। श्राज के दिन तुम्हारी एक-मात्र श्राशा पिवत्रता ही रह गई है। जिस प्रकार वनचरों के बीच विकासवाद की रीति ने निकट-सम्बन्धियों में पिवत्रता का व्यवहार बलपूर्वक पैदा कर दिया है, उसी तरह, ऐ भारत के रहनेवालो ! श्राजकल की स्थिति इस बात की बड़े वेग से इच्छुक है कि तुम्हारे विचार पिवत्र हों, तुम्हारा चरित्र पिवत्र हों। ऐ भारतवासियो ! यदि तुममें इसकी कमी रही, तो तुम बच नहीं सकते। चाहे यह कठिन हो या सहज, तुम्हें तो यह प्राप्त करना ही पड़ेगा। भारतवर्ष के लिये, श्रपने शरीरों के लिये, श्रपनी बुद्धि के लिये, श्रपने धर्म के लिये, इस लोक के लिये, श्रपने धर्म के लिये, इस लोक के लिये, श्रपने होना ही पड़ेगा। विना पिवत्रता के वीरता नहीं, विना पिवत्रता के प्रति नहीं, श्रीर, विना पिवत्रता के साहस नहीं, विना पिवत्रता के एकता नहीं, श्रीर, विना पिवत्रता के साहस नहीं, विना पिवत्रता के एकता नहीं, श्रीर, विना पिवत्रता के साहस नहीं, विना पिवत्रता के एकता नहीं,

शुद्धि विना नहिं वीरता, नहिं साइस नहिं मेल ; विन पवित्रता ग्रीति नहिं, ऋौ नहिं शांति अमेल ।

(३) शिचा—अमेरिका और इँगलैंड के अपढ़ लोग भी हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों के सामान्य अंडर-भैजुण्टों से अधिक चतुर होते हैं। यह कैसे ? उनकी शिचा का मुख्य साधन दैनिक सस्ते समाचार-पत्र होते हैं। इँगलैंड, जापान और अमेरिका में कॉलेजों से बढ़कर समाचार-पत्र विद्या का प्रचार करते हैं। सरकार और अन्य संस्थाओं को हम इसीलिये धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे देश में किसी सीमा तक शिचा फैलाते हैं; किन्तु यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। सर्व-साधारण की मूर्खता और सित्रयों की अंधकारमयी भयानक अवस्था का दोष सिवा हमारे और किसी पर नहीं लग सकता। वह जीवित शक्ति को जो





निकृष्ट कर्मों अथवा अकर्मों में व्यर्थ नष्ट हो रही है, स्त्रियों की दशा के सुधार में, सर्व-साधारण को मूर्खता से निकालने अर्थात पढ़ाने में, और अपने आप तथा जाति को उठाने में लगा दो। इस उद्देश की पूर्ति में सबसे पहला और सीधा-सादा मार्ग, जो अहण करना पड़ेगा, देशी समाचार-पत्रों की दशा का सुधारना है। ऐसे समाचार-पत्र निकालो जो सचमुच लाभदायक हों, और उन समाचार-पत्रों को, जो स्त्रियों तथा सर्व-साधारण की समम में आने-योग्य भाषाओं में पहले से मौजूद हैं, उन्नति प्रदान करो। इस ओर पहले भी कुछ प्रयत्न किया गया था, किन्तु असफलता हुई, क्योंकि उच्च कोटि का शिचित विद्यार्थी-वर्ग प्रायः देशी भाषा में लिखे वा छपे हुए प्रन्थावलोकन से घृणा करता है। तुम्हें अपनी मात्र-भाषा का सम्मान करना सीखना चाहिए।

यंगमेन्स इंडियन ऐसोसिएशन को चाहिए कि सीधी-सादी हिंदी भाषा में, विल्क हिन्दी-अत्तरों से पंजाबी भाषा में, एक पत्र निकाले और जहाँ तक हो सके, फारसी और संस्कृत के राब्दों को उसमें न आने दे। और उस विषय पर लेख लिखने का शोक न करो जिसका तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। स्वामाविक होओ। जैसा ख्याल करते हो, वैसा लिखो। किसी की नक़ल मत करो। कॉलेज के विद्यार्थी भी उस पत्र में छोटे-छोटे लेख दिया करें। उन चुभते हुए भावों और प्रकाश देनेवाले विचारों को, जो तुम्हारे पढ़ते समय उत्पन्न हों, अपनी मातृ-भाषा में कभी-कभी प्रकट करने से तुमको पढ़नेवालों की अपेत्ता अधिक लाभ होगा, यद्यपि दूसरे ऐसा समभेंगे कि तुम्हारा लेख तुम्हारी अपेत्ता पाठकों को अधिक लाभ देता है। इस काम के लिये किसी वड़े लम्बे-चोड़े विचार

से तुम्हें अपने को थकाने वा तङ्ग करने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र के पहले अंक में हिन्दी की वर्णमाला और वर्णों की सरल मिलावट से घरेलू शब्द होने चाहिए, और कॉलेज के भाग्यमान विद्यार्थियों को, जो देश में ज्ञान और शिचा फैलाने के लिये मार्ग-दर्शक हैं, चाहिए कि इस आदर्गीय कर्तव्य को अपने जिम्मे लें, अर्थात् अपनी वहनों, माताओं, खियों, लड़िकयों और अन्य सम्बन्धवाली खियों को, जो लिख-पढ़ नहीं सकतीं, लिखना-पढ़ना सिखलाएँ। सार्वजनिक पाठशालाओं अर्थात् सरकारी मदरसों की प्रतीचा में बैठेन रहो। यह आदर्गीय जिम्मेदारी तुम्हारे ही अपर है।

यदि भारतवर्ष को जीवित रहना है, तो स्त्री-शिज्ञा का अत्यन्त विस्तार के साथ प्रचार करना पड़ेगा। तब फिर तुम्हारे ही हाथों से यह काम क्यों न ब्रारम्भ हो। इस बात को देखो कि अपने प्रान्त में कोई स्त्री या रारीव मनुष्य अपढ़ न रहने पावे। देश के मत्थे से इस कलंक के टीके को मिटा दो। क्या तुमको अपने पड़ोस की भैंगिन को पढ़ाते हुए भय वा लजा मालूम होती है ? यदि ऐसा है, तो तुम्हारी सभ्यता और सदाचार पर धिकार ! रारीब और अपढ़ लोगों के पास मातृबत् सहानुभूति और प्रेम के साथ पढ़ाने के लिये जाओ। यह कैसा देवतात्रों का-सा काम है। यंगमेन्स इंडियन ऐसोसिएशन के पत्र में आरंभिक भौतिक शास्त्र ( Physics ), शारीरिक शास्त्र (Physiology), ज्योतिष-शास्त्र (Astronomy), इतिहास (History), अर्थशास्त्र (Political economy), मानस-शास्त्र ( Psychology ), इत्यादि एक अत्यन्त मनोरंजक श्रीर सरल रीति में, जैसे तुम लिख सकते हो, धीरे-धीरे स्थान पावें, और फिर धीरे-धीरे भाषा की शैली भी श्रिधिक



श्रेष्ठ बनाई जाय। राम इस पत्र के लिये हिन्दी-श्रह्मों की सिकारिश करता है, क्योंकि बहुत शीघ हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हुआ चाहती है। क्षियों और ग़रीबों को शिह्मा देना हमारे लिये बड़े महत्त्व का काम है, और यह वह काम है कि यदि पूर्ण रीति से किया गया, तो हमको अंततः उन्नति के शिखर तक अवश्य पहुँचा देगा। मगर भूलना मत। तुम्हारे लिये एक और काम है जो इससे भी अधिक सीधा-सादा और अत्यन्त आवश्यक है। वह यह है कि समुन्नत देशों में जाकर कृषि-विद्या, कलाकौराल तथा ज्यापार को सीखो और उस लाभदायक विद्या को समस्त भारत में फैला दो।

(४) भोजन—भोजन का प्रश्न भी बड़ा ही आवश्यक है। मस्तिष्क और शरीर की शक्तियाँ उसी समय पूरा-पूरा विकास पा सकती हैं जब खान-पान के प्रश्न पर उचित ध्यान दिया जाय।

जैसा खावे श्रन, तैसा होवे मन ; जैसा पीवे पानी, वैसी होवे वाणी।

यदि तुम्हें अपनी शक्ति के मुख्य कारण अर्थात् भोजन का पूरा ज्ञान प्राप्त हो, तो समस्त अनुचित थकावट दूर और शक्ति की कभी भरपूर हो सकती है। क्या खाना चाहिए ? और कैसे खाना चाहिए ? इस विद्या को विज्ञान की दृष्टि से आप जानिए। और फिर खियों को, जो हमको खिलाती हैं, खान-पान का तत्त्व-ज्ञान आप बतलाइए। यह बड़े शोक की बात है कि भारतवर्ष के शिक्तित पुरुषों ने अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण खान-पान का प्रश्न विना हल किये ही छोड़ दिया, और यह और भी लजा की बात है कि विज्ञानविद् लोग भी भोजन के साथ कभी-कभी ओषधियों और अलकोहल

आदि का प्रयोग करते हैं ; और इससे कुछ अधिक नहीं जानते।

(५) धर्म—क्या इस पत्र ने तुम्हारे धेर्य को थका दिया, श्रौर क्या तुम उकता गए ? चाहे उकता गए हो या नहीं, ठहरो; जब तक वह एक वात, जो राम जानता है, तुमसे कह न ले, तुम्हें कहीं जाने न देगा। ऐ शादी के मेहमानो ! क्या तुम्हें कहीं बड़े श्रावश्यक काम पर जाना है ? श्रस्तु, किन्तु यह पुराना मल्लाह तुम्हें उस समय तक न छोड़ेगा जब तक कि वह एक वात, जिस के कहने के लिये यह जन्मा है, तुमसे कह न ले। राम का सन्देशा सुनने से बढ़कर श्रावश्यक कोई श्रोर काम हो नहीं सकता।

घरेल, सामाजिक या राष्ट्रीय कर्तव्य तुम्हारे कर्मकाएड हैं, श्रीर कोई भी शुभ कर्म श्रेंधेरे में नहीं किया जा सकता। हाँ, अंघेरखाते ही अँघेरे में हो सकते हैं। (Deeds of darkness are committed in the dark)। जब तक तुन्हारे हृदय में विश्वास की ज्योति वरावर जागती न रहेगी, और प्रज्वलित ज्ञान का मशाल चेतन न रहेगा, तब तक तुम छुछ नहीं कर सकते, एक पग त्रागे नहीं वढ़ सकते। ये समस्त आज्ञाएँ और सविस्तर सूचनाएँ, जो प्रति दिन तुम्हारे कानों में फूँकी जाती हैं, आपके जीवनों का शरीर हैं। किन्तु विना जीवन के कोई शरीर कदापि ठहर नहीं सकता । समस्त सफल आन्दोलनों का प्राण एक जीता-जागता विश्वास श्रीर प्रज्वित ज्ञान है। बड़े-बड़े नामी देहात्मवादी ( Materialist ), स्याद्वादी ( Scepticist ), प्रत्यज्ञवादी ( Positivist ), अनीश्वरवादी ( Etheist ), श्रीर श्रज्ञेयवादी ( Agnostic ) लोगों तक की भी सफलता इसी धर्म की स्फूर्ति के कारण, जो उनमें मौजूद थी, दृष्टिगोचर हुई है, यद्यपि उनको इसका ज्ञान न था। कुछ अवसरों पर धर्म के



अचारकों की अपेत्ता इन लोगों ने धर्म अधिक बरता है। एक रवड़ का कारखाना ले लो। यह रवड़ का कारखाना हजारों-लाखों वेकारों की जीविका चलाता हैं। ये लोग राष्ट्रीय व्यवसाय को चलाकर देश में रुपया इकट्ठा करते हैं, ग़रीब तथा मिहनती लोगों का ढाढ़स वँधाते हैं और जहाजी कम्पनियों, रेल के नौकरों, डाक आदि के लिये बहुत-सा काम निकालते हैं। तो भी यह सब ठाठ-बाट कैसे हो सकता, यदि एक-एक रसायन-समीकरण और भीतरी प्रतिक्रिया से इसे गुरुत्व वा महत्त्व न मिलता। अतः जब तक कि भीतरी प्रतिक्रिया, हृदय में परिवर्तन, मानसिक शुद्धि, आत्मिक समीकरण अथवा तुम्हारी आत्मा में परमात्मा के प्रकाश से प्रसाद और महिमा प्राप्त न हो ; तुम्हारा कोई काम, चाहे निज का हो, चाहे घरेलू, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, स्वतंत्रता के साथ चल नहीं सकता। कारलाइल लिखता है कि ''विश्वास एक वड़ी प्राण्दा वस्तु है।'' प्रत्येक जाति का इतिहास अपने ही विश्वास के अनुसार फलदायक, आत्म-विकासी और उत्तम होता है। अरववालों में एक व्यक्ति हजरत मोहस्मद ने देखो एक शताब्दी में क्या-क्या कर दिखाया, मानो एक लुप्त-नाम मरूस्थल पर एक चिनगारी आ पड़ी और उससे वाल के जरें वारूद के छरें वन गए, श्रीर दिल्ली से भीनाडा तक श्राकाश को उड़ा धुवाँधार कर दिया। "अल्लाहो अकबर" अर्थात् "सिवा ईश्वर के और कुछ महान् नहीं है।"

जो कुछ सचमुच महान् है, वह हमारे भीतर की अकथनीय गहराई से उछलता है। जो कोई पूर्ण रीति से ब्रह्म-विचार में नहीं रहता तथा आंशिक रूप से इस विचार में रहकर पूर्ण-रूप से एक-ब्रह्म में रहने का प्रयत्न नहीं करता, वह चाहे जहाँ रहे और चाहे जिस प्रकार के आडम्बर में रहे, काल के मुख में है; वह जीवित नहीं, वरन् मृतक है।

हरवर्ट संसर तक अपने उस अंतिम यन्थ में, जिसे उस मरते हुए राजहंस का गीत कह सकते हैं, हक्सले के उस अनुभव का, जो उसने एक बड़े मस्तिष्कवाले कछुए पर किया था, हवाला देते हुए यों कहता है कि "हमारी विचार-चेतना (thought consciousness) का शरीर हमारी अनुभूति (feeling) से बना है, यद्यपि उसके बाह्य-रूप से केवल वहीं शक्ति दिखलाई पड़ती हैं जिसको हम बुद्धि (intelligence) कहते हैं। जिस अनुभूति को हम मन की व्याख्या करते समय प्रायः उड़ा देते हैं, वह उसका आवश्यक अंग है। यही अनुभूतियाँ रानी हैं और बुद्धि दासी है।" इस अनुभव करनेवाली शक्ति को साधार्या लोग 'हृद्य' कहते हैं, जो विश्वास और धर्म का स्थान है। यही शक्ति कार्य के लिये उभारती वा उत्साहित करती है, श्रौर कार्य को पूर्ण करने के लिये वल देती है। संसर साहब फिर यों कहते हैं कि 'दासी (मस्तिष्क वा बुद्धि) को उन्नति देने और रानी (हदय या अनुभूति) को यों ही पड़ा रहने देने से कुछ काम नहीं निकलेगा।" ओहो ! किस सींदर्ध के साथ इस सुप्रसिद्ध अज्ञेयवादी का निकाला हुआ परिणाम आज-कल के अत्यन्त सुयोग्य मानसिक-शास्त्र ( Psychology ) के ज्ञाता आचार्य जेम्स महोदय के इस वर्णन से मेल खाता है कि "धार्मिक अनुभव ऐसे ही विश्वास दिलानेवाले होते हैं जैसे कोई सीघे इन्द्रिय-जन्य प्रत्यच अनुभव होते हैं ; बल्कि प्रायः ये श्रनुभव उन सिद्धान्तों से भी, जो तर्क-शास्त्र के तर्कों से सिद्ध हों, कहीं श्रधिक निश्चय करानेवाले होते हैं।" इस मौखिक वार्तालाप की तह के नीचे अपनी प्रकृति के गहरे तल पर रहना, अपने



श्रास्तित्व की गहराई को नापना, उसका प्रत्यच श्रनुभव करना श्रीर श्रपने भीतरी तत्त्व को, जो वस्तुतः प्रकृति का भी तत्त्व है, श्रनुभव करके श्राप ही वह तत्त्व बन जाना बल्कि "तत्त्वमिस" का एक जीती-जागती मूर्ति बनना है—

हाँ, यह है ज़िन्दगानी, श्रौर ये नहीं है फ़ानी; खम्भों को फाइती है; ताक़त की है निशानी! १—दुनिया हट जाती है, रस्ता मुफे देने के लिये; हूँ मैं तेजस्वी प्रकाश तिमिर दूर भगे। २—हो ख़बरदार पहाड़ो! मेरे रस्ते से हटो; वरना डाल गा कुचल, हाड़ श्रौर पंजर सारे। ३—ऐ सलातीनो सरदार, तुम सब हो खिलौने मेरे; लाइन क्लीश्रर करो, इस न्रे-मुजिस्सम के लिये। ४—तोप गर्जन से बस श्रव जाके ढिंढोरा पीटो; भाग्य श्रौर देवता सब रथ से हैं मेरे वँधे। ५—माया ! हट दूर परे, श्रव तो मैं जाग उट्टा हूँ; जाग जाग श्रौर हो श्राज़ाद, ऐ 'प्रकाश' मिरे।

ज्ञान जिसका एक श्रंग श्रनंत शक्ति है, उसी का दूसरा श्रंग श्रनंत शांति है—

( ? )

हरि ॐ शांति ॐ शमदम, ॐ ॐ शिव शिव बम् बम् बम्। श्रमृत बरसे है दरदम, रिमिक्तम रिमिक्तम छम् छम् छम्।। छाई घटा है कैसी काली, चाल है जिसकी क्या मतवाली। श्रमृत बरसे है कम कम, रिमिक्तम रिमिक्तम छम् छम् छम्।। बादे-बहारी साँस हमारी, लाज़ श्रांक नेचर से है जारी। चलती है सोऽहं सोऽहं, रिमिक्तम रिमिक्तम कम् कम् कम्।।

शाख़ों से है कुछ तो भूमें, शबनम से कुछ धरती चूमें।
गिरती हैं कौमें धम-धम, रिमिक्तम रिमिक्तम छम छम छम् छम्।।
न्र है मेरा कैसा ख्राला, स्वेत या चीर समुन्दर वाला।
चमके है कैसा चम-चम, रिमिक्तम रिमिक्तम कम् कम् कम्।।
कैसी लहरें मारे है, दुनिया जिससे पसारे है।
ले रहा लहरें है थम-थम, रिमिक्तम रिमिक्तम छम् छम् छम्।।
ॐ न्र का है मंडार, तारे हैं जिसकी बौछार।
गया प्रकाश श्रव राम में रम, रिमिक्तम रिमिक्तम छम् छम् छम् छम्।।

( २ )

फैली है सुबह शादी क्या चैन की घड़ी है। सुल के छुटे फुवार क्या नूर की भड़ी है। भिम भिम भिम।। टंडक भरी है दिल में आनंद बह रहा है। अमृत बरस रहा है, भिम भिम भिम।। शवनम के दल ने चाहा पामाल कर दे गुल की। सब फिक मिल के आये कि निहाल कर दो दिल की।। आया सबा का भोंका वो ज़ियाए\* नूर दहका। भड़ती है शबनमे-गम भिम भिम भिम।।

Party.

## भारत की महिलाएँ

राम अब एक व्याख्यान का कुछ भाग पढ़ेगा, जो लंदन में एक अँगरेज महिला ने दिया था और जो भारत के एक पत्र में छपा था। राम यह व्याख्यान आप लोगों को यह बताने के लिये पढ़ता है कि इस देश में भारतीय जीवन-व्यवहार और कुटुम्ब-व्यवस्था के संबंध में कैसे ग़लत और भूठे विचार फैले हुए हैं। कुछ लोगों का यह विचार है कि जो लोग भारतवर्ष में जाते हैं, कुछ भी कार्य न कर सकेंगे। उनका यह अनुमान है कि वहाँ जाति-भेद ने ऐसा प्रबल अधिकार जमा रक्खा है कि उनके साथ कोई भी अमेरिका-निवासी नहीं मिल सकता। ऐसे कुछ विचार उन मनुष्यों द्वारा फैले हुए हैं, जिनका भारत-वासियों से कभी भी संबंध नहीं रहा है।

जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके लिये जीवन समर्पण करना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। अहा ! कितने परम आनन्द की बात है।

प्रेम केवल वही कर सकता है, जो अपने प्रेम-पात्र के लिये प्राण अपण करने को निरन्तर प्रसन्न-चित्त होकर तैयार रहता है। ऐसा प्रेम ही मनुष्य को जीवित रखता है और उस से महान् सेवा करा लेता है। ऐसे प्रेम की ही भारतवर्ष को आवश्यकता है। भारतवर्ष में कार्य करने के लिये जानेवाले अमेरिकन स्त्री-पुरुषों को ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए।

बहुत से भूठे समाचार उन मनुष्यों द्वारा फैलाये गये हैं

जो भारत में रहते हैं। परंतु भारतीय जीवन से अनिभन्न हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे तुम एक पुस्तक को मोमजामें में लपेटकर पानी में डुवो देते हो, परंतु पुस्तक के चारों ख्रोर पानी होते हुए भी वह नहीं भीगती। इसी प्रकार ऐसे मनुष्य भारत में रहते हुए भी भारत-वासियों से नहीं मिलते ख्रोर न उनसे एक होते हैं। इस ही बात की एक खी, जो भारत में भारतीय रीति से रही है, साची दे रही है। राम चाहता है कि इसी स्त्री के सदश अमेरिका-वासी भारतीयों से मिलें। यदि तुम सच्चे कार्य-कर्ता वनकर जाओगे, तो तुम्हें अपनी जेव से एक पाई भी खर्च न करना पड़ेगी। वहाँ लोग लाखों मनुष्यों का पालन-पोषण कर रहे हैं। वहाँ के लोग निर्धन होते हुए भी अत्यंत उदार हैं।

राम ने भारतवर्ष के साधुओं के पास कभी धन नहीं देखा। जब वे गिलियों में जाते हैं, तब सर्वदा यही समका जाता है कि वे अपनी जुधा-निवृत्ति के लिये कुछ भिन्ना माँग रहे हैं। प्रत्येक भारत-रमणी यह अपना ईश्वर दत्त कर्तव्य समकती है कि भूखों को भोजन दे और उन मोहताजों की आवश्यकताओं को जो उसके घर के सामने से निकलते हैं, पूरा करे। यदि कोई साधु एक ऐसी स्त्री के घर के सामने से निकले जिसके पास भूखे की भूख मिटाने के लिये कुछ भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह राम ही जानता है। निर्धन साधु को देने के लिये जब उसके पास अन्न न होगा, तब उसके नेत्रों से करुणा-जनक अश्र-प्रवाह वह निकलेगा। दिद्र या भूखे मनुष्य के से वस्त्र पहने हुए जो कोई व्यक्ति सड़क से निकलता है, तो वह साधु के समान समका जाता है। साधु का अर्थ स्वामी ही नहीं है। यदि तुम भारत



में हो श्रीर भूखे हो, तो तुम्हारा श्रादर साधु के समान होगा। जिस किसी के पास द्रव्य श्रथवा वस्त्र नहीं है, वह साधु ही के समान माना जाता है।

अमेरिका और इंगलैएड में बहुधा कहा जाता है कि भारत में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता और पित उनके साथ उचित प्रेम नहीं करते। यह बहुत ही असत्य विचार है, क्योंकि भारत में इस देश की अपेचा स्त्री का अधिक सम्मान और प्रेम होता है। इस देश में सर्व-साधारण के समच स्त्री के साथ प्रेम होता है, जुम्बन होता है, लाड़-प्यार होता है, परन्तु घर में जाते ही उसका अनादर होता है। भारत में सर्व साधारण के समच पित स्त्री का आदर-सत्कार बहुत ही कम अथवा कुछ भी नहीं करता, परन्तु हृदय से वह उसे अत्यंत प्यार करता है।

इस देश में स्त्री का सर्व-साधारण के समन्न व्यवहार अकेले की अपेना अधिक महत्व का समभा जाता है, परन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। वहाँ पित सर्व-साधारण के सामने स्त्री की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, परन्तु अपने-अपने स्वभाव-अनुसार स्त्री के लिये अपना सर्वस्व अपेण करने को तैयार रहता है। वह उसके सुख के लिये सब कुछ सह सकता है। अन्तर केवल इस बात में है कि भारत की स्त्रियाँ पुरुष के समान शिन्तिता नहीं हैं। तथापि क्या इस देश में स्त्रियाँ उतनी ही शिन्तिता हैं, जितने कि पुरुष ? भारत में न तो पुरुष ही इतने शिन्तित हैं जितने कि यहाँ हैं और न स्त्रियाँ ही।

त्राजकल सब दोष भारतवर्ष के विवाह-संबंध के माथे मढ़ा जा रहा है, परंतु यह ठीक नहीं। इस प्रश्न का यह यथार्थ निराकरण नहीं है।

भारत में पुरुष अपनी पत्नी को 'मेरी स्त्री' कहने की घृष्टता

नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी के संबंध में कुछ कहता हो, तब 'मेरी स्त्री' कहकर बात नहीं करता। इस प्रकार के शब्द वहाँ अरलील, असम्य और निर्लब्ज सममे जाते हैं। भारत में पुरुष इन शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करता। जब वह अपनी स्त्री से या उसके संबंध में कुछ कहता है, तो उसे अपने 'लड़के की माँ' ऐसे पर्याय नाम से पुकारता है, जैसे "कुष्ण की माँ, राम की माँ" इत्यादि।

भारतवर्ष में यह क़ानून है कि प्लेग के रोगी के पास किसी घर के आदमी को जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। एक प्लेग की भोपड़ी में एक प्लेग का बीमार लड़का था। इस बालक को अस्पताल में ले गये थे। उस भोपड़ी में जहाँ वह प्लेग का रोगी लड़का था, एक भद्र महिला गयी और किसी प्रकार उसने उसमें प्रवेश किया। वह वहाँ धाय के बहाने रहने और उस प्लेग के बीमार लड़के की सेवा करने लगी। अंत में बालक की माँ को (जो वही महिला थी) आने की आज्ञा मिली और वह प्रिय बालक अपनी माता के चरणों पर शिर रखकर पड़े-पड़े प्राण त्याग रहा था। हिंदू-धर्म के अनुसार यह मृत्यु वैसी ही पिवत्र भूमि में हो रही थी, जैसे एक ईसाई ईसा के चरणों पर अपना मस्तक रखकर मृत्यु प्राप्त करता है। जब भारत का एक बालक अपनी माता के चरणों पर शिर रखकर प्राण त्याग करता है, तब वह मृत्यु परम पवित्र मानी जाती है।

इस देश में तुम परमेश्वर को पिता के समान पूजते हो, जो "पिता स्वर्ग में है।" भारत में परमेश्वर की पिता के समान ही नहीं, किन्तु माता के समान भी पूजा होती है। भारत की भाषा में माता का शब्द सब से प्यारा शब्द है। 'माता जी' से तात्पर्य अत्यंत पवित्र तथा अत्यंत प्यारे ईश्वर से है।



जब भारतवर्ष में कोई बीमार होता है, अथवा कोई महान् दुःख उसके शिर पर आ जाता है, तब उस समय उसके मुख से 'मेरे ईश्वर' शब्द नहीं, किन्तु 'माँ, माँ,' का शब्द ही निकलता है। यह वह शब्द है, जो एक हिंदू के हृद्य के तल से निकलता है। हिंदू के अन्तःकर्ण की पवित्र भावना 'माँ' शब्द से प्रकट होती है।

ಪ್ !

3% !!

!!! ‱

### बेदांत और समाजबाद

सब से पहले "समाजवाद" नाम के सबंध में राम उसे "व्यक्तिवाद" कहना पसंद करेगा। 'समाजवाद' शब्द समाज के शासन की कल्पना को प्रमुखता देता है, किंतु राम कहता है कि सत्य का यथार्थ तत्त्व तो यह है कि एक व्यक्ति सारी दुनिया क्या बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सामने अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करे। तब तो न कोई गड़बड़ी रहेगी, न हैरानी, न चिंता। इसी को राम व्यक्तिवाद कहता है। लोगों की यदि इच्छा है, तो उन्हें इसे समाजवाद कहने दो। पर व्यक्ति की दृष्टि से यह वेदान्त की शिद्या है।

पुनः हम देखते हैं कि जिसे समाजवाद कहते हैं, उसका लद्य केवल पूँजीवाद को परास्त करना है, और यहाँ तक वह वेदान्त के लद्य से एक हैं। यह लद्द्य आपको केवल स्वामित्व के सम्पूर्ण भाव से रहित कर देना चाहता है, और सम्पत्ति, संग्रह तथा स्वार्थपूर्ण अधिकार को उड़ा देना चाहता है। यही वेदान्त है और यही समाजवाद है। दोनों का लद्द्य एक है।

वेदान्त समता की शिक्षा देता है, और यही समाजवाद का परिणाम होना चाहिए। किसी बाहरी सम्पत्ति के लिये न सन्मान होना चाहिए, न आदर, न इज्जत इत्यादि। यह बात बहुत विकट और बड़ी ही कठोर-सी जान पड़ती है; किन्तु तब तक पृथ्वी पर कोई सुख नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य सम्पत्ति, अधिकार, आसक्ति, और मोह को त्याग



नहीं देता। समाजवाद केवल यह चाहता है कि मनुष्य इन सबको त्याग दे, श्रौर वेदांत इसके साथ-साथ इस त्याग का कारण भी बतलाता है। नामधारी समाजवाद तो वस्तुत्रों के केवल ऊपरी तल (वाह्य-रूप) का ही अध्ययन-मात्र है, और इस परिएाम पर पहुँचता है कि मानव-जाति को समता, बंधत्व श्रीर प्रेम के व्यवहार पर जीवन बिताना चाहिए। वेदांत इस वस्तु का अध्ययन अंतरी (वास्तविक) और स्वदेशी दृष्टिकोग्। से करता है। वेदांत के अनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति को यहरा करना अपनी आत्मा या आंतरिक स्वरूप के विरुद्ध अत्यंत पापाचार है। वेदांत के अनुसार मनुष्य का एक-मात्र अधिकार केवल अर्पण करना है, माँगना नहीं। यदि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो अपनी देह कीड़ों के खाने के लिये दे दो। जो कुछ तम अपने पास रखते हो, वह कुछ भी नहीं है, उसके लिये तुम्हें कोई भी धनी पुरुष नहीं कहता। जो कुछ तुम दे डालते हो, उससे तुम श्रमीर हो। हरएक को किसी वस्तु के प्रहण करने के लिये नहीं, किंतु दे डालने के लिये काम करना चाहिये। दुनिया सबसे बड़ी भूल यह करती है कि वह लेने पर सुख का भाव आरोपित करती है। वेदांत चाहता है कि ग्राप इस सत्य को पहचाने वा श्रनुभव करें कि सर्व सुख देने में है, लेने वा माँगने में नहीं। जिस च्राण तुम माँगने या भिज्ञा की वृत्ति को प्रवेश करने देते हो, उसी ज्ञ्ण तुम अपने श्रापको संकीर्ण या संकुचित कर लेते हो श्रीर जो कुछ तुम्हारे श्रंदर श्रानंद होता है, उसे तुम निचोड़ कर बाहर फेंक देते हो। जहाँ कहीं आप रहें, दाता की स्थिति में काम करें, और भिखारी की स्थिति में कदापि नहीं; ताकि त्रापका काम विश्वव्यापी काम हो। तनिक भी निजी न हो।

भारत के वेदांतवादी साधु आज भी यह समाजवादी जीवन हिमालय पर ज्यतीत कर रहे हैं और ऐतिहासिक काल के पूर्व से ही ऐसा जीवन ज्यतीत कर रहे हैं। वे बड़ी सख्त मेहनत करते हैं, वे निठल्ले नहीं हैं, वे आरामतलव और विलासी मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रयत्नों से भारत के सम्पूर्ण महान् साहित्य की उत्पत्ति हुई है। यही हैं वे लोग जो सर्वश्रेष्ठ कि, नाटककार, पदार्थ-तत्त्ववेत्ता, दार्शनिक, वैयाकरणी, गणितज्ञ, ज्योतिर्विद्, रसायनशास्त्री, आयुर्वेदज्ञ हुए हैं, तथापि वे लोग भी यही हैं जिन्होंने द्रज्य को कभी नहीं छुआ। ये ही वे लोग हैं जिन्होंने यथासाध्य कठोरतम जीवन ज्यतीत किया। इससे समाजवाद पर जो कलंक लगाया जाता है कि वह लोगों को कायर, आलसी और परावलम्बी बना देता है, मिट जाता है। केवल वही खूब काम कर सकता है, जो अपने को स्वच्छन्द समभता है।

वेदान्त के और समाजवाद के भी अनुसार आपको अपने वचों, स्त्री, घर या किसी वस्तु पर अधिकार जमाने का कोई हक नहीं है।

सभ्य समाज के ललाट पर यह बड़ा कलंक का टीका है कि नारी एक वाणिज्य की वस्तु बनाई गयी है और मनुष्य उसी प्रकार उस पर अपना अधिकार जमाता और उसका मालिक बनता है, जिस प्रकार वह वृद्ध या धन-धाम का मालिक होता है। इस प्रकार सभ्य समाज में नारी को अचेतन पदार्थ की स्थिति दी गयी है, तथा नारी के हाथ-पैर बँवे रक्खे जाते हैं जब कि मनुष्य अपने मार्गों वा ढंगों में स्वतंत्र है। स्त्री अभी एक मनुष्य की सम्पत्ति है, फिर दूसरे की समाजवाद के तथा वेदान्त के अनुसार यह अति विचित्र जान पड़ता है,



किन्त नारी को भी अपनी स्वाधीनता उसी तरह अनुभव करना चाहिए जिस तरह मनुष्य अनुभव करता है। वह उतनी ही स्वाधीन है, जितना कि मनुष्य। फिर यदि मनुष्य को कोई वस्त अपने अधिकार में न रखना चाहिए, तो नारी को भी किसी वस्तु पर अधिकार न जमाना चाहिए। अपना त्रानन्द स्थिर रखने के लिये उसे भी अपने पति पर अधिकार रखने का कोई हक न होगा। यहाँ पर समाजवाद के विरुद्ध एक गंभीर त्रापत्ति उठती है। यदि समाजवाद नर श्रीर नारी को पूर्ण स्वाधीनता दे देता है, तो वह समाज को पशुता की अवस्था में ले आवेगा और लम्पटों, दुराचारियों की दुनिया बना देगा। राम कहता है कि नर और नारी के लिये स्त्री-पुरुष के संबंध के दृष्टि-विन्दु से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गाय और भैंस जैसे पशु अपने काम भोग में बड़ा उचित व्यवहार करते और अपने वर्ताव में ऋतुगामी और समभदार हैं यदि मनुष्य भी उसी प्रकार से बर्ताव करे, तो सभ्य समाज की सब कामुकता और कामोद्वेग का अन्त हो जाय।

श्राश्चर्यों का श्राश्चर्य ! कामासक्त पुरुष को पशु कह कर मनुष्य कैसी भयंकर भूल करता है, क्योंकि पशु निस्संदेह मनुष्य से कम कामासक्त हैं। उनमें श्रनुचित कामिवकार का चिह्न नहीं है। जब उन्हें सन्तानोत्पित्त करना होता है, तभी वे मैशुन करते हैं। मनुष्य का यह हाल नहीं है, जो मनुष्य मतवाला नहीं है श्रीर धीर है, वह एक कामातुर मनुष्य की श्रपेचा पशुत्रों की तरह श्रिक स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है। किसी कामासक्त मनुष्य को पशु नहीं कहना चाहिए, वह तो सभ्य मनुष्य है। यह तो सभ्यता की विशेषता है, न कि समाज की श्रसभ्य-

श्रवस्था की । श्रसभ्य लोग तो उचित श्रोर स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। उनका हर एक कार्य नियत समय पर होता है। वेदान्त श्रोर समाजवाद के श्रनुसार जितना कम मतवालापन श्रोर जितनी श्रिधक प्रकृति की शान्त श्रोर धीर श्रवस्था की प्राप्ति होगी, उतनी ही कामोद्देग की कमी होगी, किन्तु साथ ही साथ पित या पत्नी श्रोर पिता या पुत्र का-सा स्वत्वाधिकार वाला भाव भी न रहेगा।

"इस बच्चे या इस स्त्री अथवा इस वहन की फिक्र हमें करना है," इस भावना का निरन्तर बोम मनुष्य को अपने अध्ययन या अपने परमात्मा को अनुभव करने में नहीं लगा रहने देता। समाजवाद या वेदान्त तुम्हारी छाती से यह बोम हटा कर, तुम्हें स्वतंत्र कर देना चाहता है। जब तुम स्वतंत्रता से युक्त फंदों से मुक्त और सब प्रकार के बंधनों या पीड़ाओं से अधुक्त होते हो, तभी तुम अन्वेषण के सागर से लहराते हुए मरखें के साथ और अनुसंधान की रंग-भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकल आते हो। और तभी हर समय तुम अपने को स्वच्छंद मानते हो, क्योंकि तुम सारे संसार को अपना घर जानते हो।

हमें केवल इतना ही करना है कि लोगों को यह दिखला दें कि उनके रोगों और वीमारियों की एक-मात्र दवा अधिकार जमाने की कल्पना को दूर कर देना है। एक बार इसे जन-समुदाय की भारी संख्या के समफ लेते ही समाजवाद सारे संसार में जंगली आग (दावानल) की तरह फैलेगा। यही वेदांतिक-समाजवाद उनके रोगों की एक-मात्र चिकित्सा है। एक बार जहाँ यह वेदांत समाजवाद दुनिया में सुन लिया गया, वहाँ सतयुग (Millenium) आ गया और उलटी दृष्टि तथा आस-पास की परिस्थित के परिच्छिन ज्ञान से उत्पन्न होने



वाली आपत्तियाँ गायब हो जायँगी । इस समाजवाद में वादशाहों, राष्ट्रपतियों और धर्माचार्यों की जरूरत न पड़ेगी और सेनाओं की आवश्यकता न रहेगी। फिर विश्वविद्यालयों की कभी कोई जरूरत न पड़ेगी, क्योंकि हर एक मनुष्य अपना विश्वविद्यालय आप ही होगा। हम ऐसे पुस्तकालय रक्खेंगे जिनमें हर एक मनुष्य आकर पढ़ सकेगा। सिवा छोटे बच्चों के और किसी के लिये अध्यापक न होंगे। डाक्टरों की जरूरत न पड़ेगी, क्योंकि वेदांत के उपदेशानुसार प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने से आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते, आपको डाक्टर न चाहिए। लोग चाहे जो करेंगे, जहाँ जी चाहेगा धूमेंगे, अब की तरह मनुष्य को मनुष्य का डर न होगा, किन्तु भलाई करेंगे और वास्तव में हितकारी अध्ययनों, तत्त्वज्ञान और अध्यात्म के अनुसन्धानों में अपना समय लगावेंगे, एवं अपने देवत्व और परमात्मत्व का पूर्णतम अनुभव करते हुए उसे अपने आचरण में लायँगे।

1 ×c

!! مرو

ا!! مرّد

## एकतम

( ता० २२ सितम्बर १६०५ को गोरखपुर में दिया हुन्ना व्याख्यान )

जवान बोलती है, और कान सुनते हैं, ऐसा कहा करते हैं।
परन्तु जवान में बोलने की शक्ति कहाँ से आई, और कान में
सुनने की ताक़त कहाँ से आई? एक ही रूह है, एक ही आत्मा
है, जो कान और जवान को शक्ति देता है। कान को सुनने
की शक्ति देता है, तो जवान को बोलने की शक्ति देता है।
आप लोग चाहे मानो चाहे न मानो, किन्तु इस समय राम जो
बोल रहा है, तो राम में बोलनेवाला और आप में सुननेवाला
वास्तव में एक ही है। जैसे जवान और कान में एक ही शक्ति है,
इसी तरह बोलनेवाले और सुननेवाले शरीर में एक ही शक्ति है।
वही बोल रही है, वही सुन रही है।

एक ही गाता हूँ मैं अपने सुनाने के लिये; कोई समके या न समके, कुछ नहीं परवा मुके।

यह व्याख्यान नहीं है, बिल्क जैसे कोई अपने मन में आप ही विचार करता है, उसी तरह बोला जा रहा है। और इसको आप इस भाव के साथ सुनिएगा मानो आप स्वयं अपने मन में विचार कर रहे हैं और आप ही व्याख्यान दे रहे हैं। व्याख्यान आरम्भ होने से पहिले आप इस ध्यान में लीन हो जायँ कि "इन समस्त देहों में एक ही वहदत है। परमेश्वर कह दो, खुदा कह दो, आत्मा कह दो, एक ही वहदत है, जो इन



सारे शरीरों में इस तरह व्याप रहा है, जैसे माला के दानों में धागा पिरोया रहता है।"

एकता और वहदत हम सुनते चले आ रहे हैं, पुस्तकों में पढ़ते आये हैं, परन्तु फायदा, आनन्द-लाभ तब हो सकता है कि जब हमको इसका नजरी सबूत मिले, जब प्रत्यत्त सामने नजर आने लग जाय। यह वहदत यानी एकता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक नियम है। बल्कि सारी प्रकृति की जान वहदत है। जो राष्ट्र इस एकता को अपने आचरण में लाकर चले हैं, उनका बोलबाला होता है। जो मनुष्य इसे प्रत्यत्त व्यवहार में लाता है, वही उन्नति को प्राप्त होता है। इस प्राकृतिक नियम को जो तोड़ता है, वह बैसा ही दुःख पावेगा, जैसे आकर्षण के नियम (Law of gravitation) को तोड़नेवाला पाता है। जो मनुष्य आग को छूता है, वह जले विना नहीं रह सकता। मकान पर से कूदनेवाले के हाथ-पैर टूटे विना नहीं वच सकते। इसी तरह जो इस प्राकृतिक नियम को तोड़ेगा, अपने आपको तोड़ेगा।

कहते हैं कि जिस समय अयोध्याजी से सीताजी को निकाला या बनवास दिया गया, तो अयोध्या की यह दशा हो गई कि सारी प्रजा को रोना पड़ गया, महाराजा का शरीर छूट गया, रानियाँ विधवा हो गई, हाहाकार मच गया और वायवेला फैल गया। चौदह वर्ष तक सिंहासन खाली रहा और मातम तथा रोना-धोना जारी रहा। और जिस समय श्रीसीताजी को वापस लाने के लिये श्रीरामचन्द्रजी खड़े हो गये, तो उस समय प्रकृति की सारी शक्तियाँ उनकी सेवा करने को हाथ जोड़कर उपस्थित हो गई। वन के जीव-जन्तु, बन्दर और रीछ सब हाजिर हो गये। पत्थर भी कहने लगे कि आज तो हम पानी में नहीं

हूवेंगे, आज हम सीताजी को वापस लाने में मददगार होंगे, और अपना (पानी में हूबने का) धर्म भूल जायँगे। पवन, जल क्या, किंतु सारे भूत सेवा करने को उद्यत हो गये। कहा जाता है कि नन्हीं-नन्हीं गिलहरियाँ भी अपनी शक्ति के अनुसार मुँह में रेत के परमाणु भर-भरकर समुद्र में डालने लगीं। देवी और देवता सब-के-सब सीताजी को वापस लाने के लिये कटिबद्ध हो गये। सारी सृष्टि सेविका बन गई। बन्दर भी, जो एक चंचल जाति से थे, एक व्यूहाकार सेना के समान लड़ने में काम देने को उद्यत हो गये।

प्यारे! अध्यातम-विद्या में सीताजी से अभिप्राय है ब्रह्म-विद्या या अद्वेत वा एकता का ज्ञान। इसका तात्पर्य क्या है ? जिस-जिस जगह पर एकता का नियम तोड़ा जाता है, वहाँ वहाँ पर रोना-पीटना और दाँत पीसना आ जाता है। जहाँ पर एकता के नियम को व्यवहार में लाने की तैयारी होती है, वहाँ देवी-देवता सब मदद करने को हाजिर हो जाते हैं। देवता बिल देते हैं उसको जो एकता के कानून का बर्तनेवाला होता है।

"सर्वेस्मै देवाः बलिमावहंति।"

श्राप पूछेंगे कि एकता क्या है ? राम पुराने तरीक़े से श्रद्वेत पर नहीं वोलेगा। रूह की श्रीर श्रात्मा की बात एक श्रीर रिखए, शरीर की दृष्टि से श्रद्वेत देखिएगा श्रीर शरीर ही की नहीं बिल्क मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से श्रद्वेत ही श्रद्वेत, एकता ही एकता, फैल रही है। तत्त्ववेत्ता पाँच तवकों में मनुष्य के चोले का विभाग करते हैं, जिसे हमारे यहाँ पाँच कोष कहते हैं—(?) श्रत्रमय कोष, (२) प्राणमय कोष, (३) मनोमय कोष, (४) विज्ञानमय कोष, (४) श्रानन्दमय कोष। श्र्थात् (१) यह शरीर जो श्रन्न से बनता है, जो श्रन्नाहार से बढ़ता है, श्रीर भोजन



से फलता-फूलता है, वह अन्नसय कोप कहलाता है। इसको जिस्मे-कसीफ या स्थूल शरीर, आलमे-नासृत या जायत-अवस्था व इह-लोक कहते हैं, जिससे जीवन स्थिर है। (२) खास जो श्राता-जाता है, उसको लतीका-ए-हैवानी या प्राण्मय कोप कहते हैं। (३) मनोमय कोष श्रीर (४) विज्ञानमय कोष, जिसका अभिप्राय है ख्यालों का पुञ्ज या सोचने-विचारने की शक्ति, इत्यादि। प्राण्यस्य कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, इन तीनों को जिस्से-लतीक वा सूच्म शरीर या (स्वप्नावस्था) आलमे-मलकूत कहते हैं। त्रालमे-वेहोशी या सुपुप्ति अवस्था को कारण शरीर (जबह्रत या लतीका-ए-सिर्री या जिस्मे-इह्नर्ता) कहते हैं। इसके कारण स्वप्नावस्था में नाना प्रकार की चीजों देखते हैं और जायतावस्था में तरह-तरह के ख्याल दौड़ते हैं। (४) आनन्दसय कोप ( कारण शरीर ) है। यह वह अवस्था है, जो बचपन और वेहोशी में होती है। आपका आत्मा इन सब कोपों वा ढकनों से परे है। सब से ऊपर का ढकना अर्थात् स्थूल शरीर श्रोवरकोट के समान है। दूसरा ढकना सूदम शरीर अंडरकोट है। तीसरा ढकना कारण शरीर मानो सब से नीचे की कमीज है। आपके आत्मा का विवेचन किया जाय, तो सव शरीरों में एक ही आत्मा निकलता है। यह एक आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के विषय में कल विचार हो चुका है। यदि केवल वाह्य शरीर अर्थात् अन्नमय कोष को विचारपूर्वक देखा जाय, तो उसमें भी एकता ही एकता दिखाई देगी। हमारे स्यूल शरीर, ( अन्नमय कोप ) एक-दूसरे से ऐसा सम्बन्ध रखते हैं जैसे एक समुद्र में भिन्न-भिन्न तरंगें जो नाम-रूप के नद में अथवा स्यूल-तत्त्व के समुद्र में उठती हैं। वही जल जो अभी एक तरंग में था, थोड़ी देर में दूसरी और तीसरी तरंग में प्रकट होता है।

एक सदमदर्शक यन्त्र (Microscope) को लीजिए और उसी से अपने हाथ को देखिए। आपको मालूम होगा कि हाथ. पैर या शरीर के किसी अन्य भाग से छोटे-छोटे परमाग्र बाहर निकल रहे हैं, परमागुत्रों को एक प्रकार की आँधी-सी आ रही है, जो आपके हाथ या दूसरे अंग पर, जो आपके हिटगोचर है, छा रही है। ये परमाणु प्रत्येक के शरीर से निकल रहे हैं। यही कारण है कि जब एक मनुष्य है जे या माहमारी में या स्पर्शजन्य रोग में यसित होता है, तो समीपवालों को वह रोग लग जाता है। जो परमाग़ बाहर निकल रहे हैं, वे वाय में फैल रहे हैं, वे दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं। श्रगर ऐसा न होता, तो स्पर्शजन्य रोग का फैलना असंभव होता। साइंस ने बतलाया है कि यह गंध उन परमाएए औं से जो कि बाहर निकलते हैं, प्रकट होती है। हमारे शास्त्र के शब्दों में गंध पृथिवी का गुए है, अर्थात् स्थूल अंगों पर निर्भर है। कोई-कोई शक्तियाँ किसी-किसी पशु में मनुष्यों की अपेत्ता अधिक पाई जाती हैं। घाण-इन्द्रिय का संबंध सूँघने की नाड़ी से है। यह नाड़ी मनुष्य की अपेत्ता कुत्ते में अधिक विकसित रूप से है। क़त्ता अपने स्वामी या अपने घर का पता मीलों की दरी से केवल गंध के सूँघ लेने से लगा लेता है। और ऐसा होना उसी दशा में सम्भव है जब मनुष्य के शरीर से परमाण बाहर निकलते हों। ये परमाएए एक की देह से दूसरे और तीसरे की देह तक आते रहते हैं। यदि एक शरीर ठीक और नीरोग है, तो उससे अरोगता फैलेगी; और रोगी है, तो रोग फैलेगा। पस जो मनुष्य अपनी अरोगता का ख्याल नहीं रखता, वह न केवल अपने को रोगी बनाकर दुःख पहुँचाता है, बल्कि दसरे मनुष्यों, अपने समाज और राष्ट्र को भी खतरे में डाल



रहा है, और दुःख दे रहा है। इसिलये न केवल अपने लिये बल्कि समाज के लिये अपने शरीर को नीरोग रखना उचित है।

श्राप लोग जो श्वास ले रहे हैं, उससे ऑक्सीजन (Oxygen) भीतर जाती है, और उसके कारण शरीर के भीतर आग जलती रहती है, गरमी क़ायम रहती है, रुधिर का वेग एक समान बना रहता है। जिस समय यह वायु अन्दर गई, जल उठी, कारबन डायोक्साइड (carbon-dioxide) के रूप में बाहर लौट आई, श्रीर वह फिर पौदों का श्राहार हुई। ऐड़ों ने उसकी श्रपने में सोख लिया और अपने शरीर से उसे ऑक्सीजन के रूप में वाहर निकाला, और वह फिर मनुष्यों के प्राण बनाये रखने के काम में लाई गई। यह बात इस तथ्य को सिद्ध करती है कि न केवल परस्पर मनुष्यों के शरीरों में एकता है, बल्कि वनस्पति श्रीर मनुष्यों के तन में भी एकता-ही-एकता का डंका वज रहा है। इसके अतिरिक्त साइंस आँक बैक्ट्रियालोजी (Science of Bactriology) से सिद्ध है कि जिन कीड़ों के कारण पशुक्रों में बीमारी उत्पन्न होती है, उन्हीं कीड़ों के कारण प्रायः मनुष्यों में भी बीमारी होती है। यदि पशुत्रों स्रोर मनुष्यों की देहों में समानता न होती, तो यह तथ्य कव संभव हो सकता था। इसके अतिरिक्त वैद्यिकशास्त्र की सफलता भी भिन्न-भिन्न मनुष्यों के शरीर की एकता सिद्ध करती है, क्योंकि जो श्रीपध एक मनुष्य को लाभकारी होती है, वही श्रीषध दूसरे मनुष्य को भी उसी रोग में मुकीद होती है। यदि एकता न होती, तो प्रत्येक मनुष्य के लिये एक भिन्न वैद्यकशास्त्र बनाने की जरूरत होती।

प्राणमयकोष की दृष्टि से देखिए। साइकालोजी (Psaychology) का प्रोफेसर जेम्स लिखता है कि हमारे काम जितने होते हैं, वह सब सजेशन (Suggestion) से होते हैं। हमको मालूम

नहीं कि हम क्योंकर काम करते हैं। हमारे बहुतेरे काम अपने संकल्प और अपनी इच्छा से नहीं होते, बल्कि इस तरह होते हैं जैसे एक बन्दर छोरों को करता हुआ देखकर स्वयं भी उसी तरह करने लग जाता है। इसी प्रकार अन्य पशुस्रों की दशा देखी गई है। पर्वतों पर व्यापार इस तरह से होता है कि बकरियों और भेड़ों पर थोड़ी-थोड़ी जिन्स लादकर लोग ले जाते हैं। गंगोत्री के रास्ते में भैरों घाटी के पड़ाव पर एक वड़ा कँचा लोहे का पुल था। उस पुल पर एक व्यापारी बहुत-सी भेड़ श्रीर बकरियों पर साँभर लादकर ले जाने लगा। जब बकरियाँ पुल पर गुजरने लगीं, एक वकरी दैवयोग से नदी में गिर पड़ी, दूसरी भी उसकी देखा-देखी गिरी, तीसरी भी गिरी। माल के मालिक ने हरचन्द रोकना चाहा, मगर वह न रुकीं, एक के पीछे एक गिरती चली गई और अन्ततः सव-की-सब गिर गई और नष्ट हो गई। एक के ख्याल का प्रभाव दूसरे के ख्याल पर ख्वाहमख्वाह होता है। इस पर यदि विचारा जाय कि एक के ख्याल का प्रभाव दसरे पर होने का क्या कारण है, तो मालूम होगा कि सूचम शरीर के वे परमाणु, जिनका नाम ख्याल है, भिन्न-भिन्न शरीरों के एक समान हैं। छौर इस कारण सृदम शरीरों में एकता मौजूद है। यह बात उसी हालत में सम्भव है, जब आपके भावों में एकता हो।

जिन लोगों ने साइंस देखा है, वे समभ सकते हैं कि इनजी (Energy) अर्थान् शक्ति किसी प्रकार भी नष्ट नहीं हो सकती । यह सम्भव है कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाय। फ्रांस में जब रेन ऑफ टैरर (Reign of terror भय का समय) आया, तो सब लोगों के चित्त में यह ख्याल था



कि यह सूरत पलटा खाय, यह हालत बदले। इस बगावत को, इस आराजकता को, उचित प्रबन्ध का रूप प्राप्त हो। मगर सर्व-साधारण में कोई ऐसा नहीं था जो खड़ा होकर सब लोगों को प्रबन्ध के रूप में ले आवे। प्रत्येक खी-पुरुष की यह इच्छा हो रही थी, मगर व्यक्ति-व्यक्ति करके कोई एक इस योग्य नहीं था कि कुछ कर सके। आखिरकार एक मनुष्य उन्हीं साधारण लोंगों (सीवियन रैंक Plebeian) में से निकल आया। नेपोलियन जिस समय वैभव को प्राप्त हुआ, उस समय उसकी अवस्था यह थी कि हजार आदमी उसके पकड़ने के लिये गये, वह अकेला उन सबके आगे खड़ा हो गया, और उँची आवाज से बोला—"अवांट (avaunt)" अर्थात् "खड़े हो जाओ।" उन हजारों के दिलों में ऐसा भय छा गया कि सब खड़े हो गये। यह वास्तव में उस अकेले की शक्ति नहीं थी, बल्कि हजारों मनुष्यों के ख्यालात की शक्ति का पुख था, जो उसके दिल में मौजूद था।

35! 35!! 35!!!!

## WANTED

Reformers,
Not of others but of themselves,
Who have won,
Not University distinction,
But victory over the local self:

Age: the youth of divine joy,

Salary: Godhead.

Apply sharp,

With no begging soliciations

But commanding decision

To the Director of the Universe,

Your Own Self.

Om!

Om!

Om!

Om J



## अभी खपकर आई हैं

- १. भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंस का जीवन-चरित, हिंदी में। यह पुस्तक श्रव तक उनकी जीवनी के संबंध में संसार की श्रनेक भाषात्रों में छपी हुई जीविनयों के श्राधार पर लिखी गई है। मूल्य पहला भाग १।५); दूसरा भाग १।।
- २. परमहंस श्रीरामकृष्ण के सुप्रसिद्ध शिष्य स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बंगाली श्रीर श्रॅगरेजी पुस्तकों के श्रनुवाद—
  परित्राजक 🗦 ; प्रेमयोग 🖐 ; श्राच्य श्रीर पाश्चात्य ॥
- रे. साधारण धर्म-( मानव-जीवन का कोष ) उर्दू में ॥॥
- ४. राम का व्यावहारिक वेदांत—हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का एक पैसा। १) सैकड़ा
- भ. सतयुगी प्रार्थना—जिनका प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन किया जाना उचित है। हिंदी, उर्दू और अँगरेजी में। मूल्य प्रत्येक का केवल एक पैसा। १) सैकड़ा
- ६. स्वामी राम, वैरियस ऐस्पेक्टस् ऑफ़ हिज लाइफ़— अर्थात् स्वामी राम के जीवन पर बड़े-बड़े विद्वानों और प्रोफेसरों के भिन्न-भिन्न दृष्टि से लिखे हुए लेख। सजिल्द अँगरेजी में। मूल्य १)
- जारायण-चरित्र—प्रथम भाग (उर्दू में)। इसमें रामतीर्थ
  पिक्लकेशन लीग के संस्थापक श्रीमन्नारायण स्वामीजी की